#### GOVERNMENT OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

### CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 36181

CALL No. **750 J**ha

D.G.A. 79.

MITHINIA CO. CH. HANNE AND DE LESSON THE SELECTION

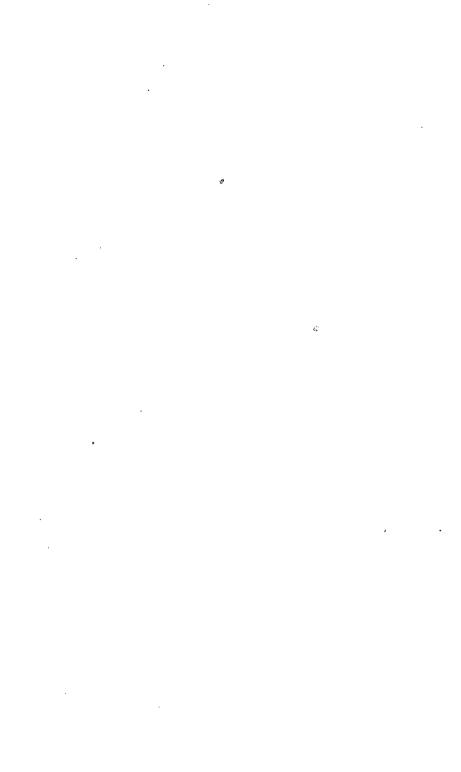

## विश्व की चित्रकला

the second of th

•

# Kishwaki (Kitra Kala

## विश्व की चित्रकला

्रे त्युष्य कारण विकास क्षेत्रकी कि विकास स्वरूप महा क्षेत्रका अवस्था कि जो कारण

35181

:10

### चिरंजी लाल झा

एम०ए० (अंग्रेज़ी, हिन्दी)

श्राघ्यक्ष — चित्रकला विभाग महानंद मिशन हरिजन कालिज, गाजियाबाद (उ० प्र०)

कनवीनर — वोर्ड भ्रॉफ स्टडीज इन ड्राइग एंड पेंटिंग भ्रागरा विष्क<sup>्ष</sup>विद्यालयः भ्रागरा (उ० प्र०)

मेम्बर — फैंकल्टी ग्रॉफ आर्टेस एंड एकेडैमिक काउंसिल, क्रागरा विस्त विद्यालय, ग्रागरा (उ॰ प्र॰)

सेम्बर — बोर्ड श्रॉफ स्टडीज इन फाइन श्रार्टस विक्रम विद्या विद्यालय, उज्जैन, (म० प्र०)

**अकाशक** 

## लक्षी कला कुटीर

नंधा गंज

गाजियाबाद।

्राक्ता १६६०

प्रकाशक : व्यवस्थापक

### लक्ष्मी कला कुटीर

कला पुस्तक प्रकाशक एवं विकेता नया गंज. गाजियाबाद, उ० प्र०

> सर्वाधिकार सुरक्षित प्रथम संस्करण

मूल्य ग्रठारह रूपये

LIBRARY, AND DELILI.

Acc. No. 36181

Date 30-9-62

Call Fig. 750/ Jha.

सुद्रकः जाग्रति प्रिटिंग प्रेस, गाजियाबाद उिं•प्र० ্প্ৰাণীট ক'ে

 $^{\prime }\neq ^{3}:.$ 

स्वर्गीय पितामह श्री मान प० श्रीरामलाल का

स्मृति-श्रृ'खला

तृतीय-पुष्प

स्वर्गीया पितामही की पुण्य स्मृति में in the fact of

#### प्रस्तावना

सदैव से इतिहास साधारण शिक्षा का एक अनिवार्य अंग रहा है। इतिहास धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। कला शिक्षा का अनिवार्य अङ्ग है। संस्कृति की यह रीढ़ है। शिष्ट व्यक्ति और समाज के लिए कला आध्यात्मिक सामग्री है। पिछले कुछ वर्षों से कला के ज्ञान की विविधता शबै: शनै: बढ़ती जा रही है।

जिस प्रकार राजनैतिक इतिहास मानव के विकास का द्योतक है उसी प्रकार सांस्कृतिक विकास के लिए श्रीर देश की सम्यता श्रीर संस्कृति के ज्ञान के लिए कला के विकास का इतिहास भी महत्वपूर्ण है। किसी देश के कला इतिहास को भली प्रकार तभी जाना जा सकता है जब उस देश के विभिन्न युगों की कला कृतियों को स्वयं देखा श्रीर श्रनुमं किया जाय। विभिन्न देशों की कला कृतियों का तुलनात्मक श्रष्ट्ययन उन देशों के सांस्कृतिक विकास का तुलनात्मक ज्ञान करावेगा।

भारतवर्ष में कला के ज्ञान की किस्तिविद्या तो बहुत समय से थी परन्तु कला के साहित्यक मध्ययन के लिये पुस्तकों का बड़ा ग्रभाव था। वह ग्रभाव श्रव भी है। हिन्दी में भारतीय कला के इतिहास के सम्बन्ध में मैंने ग्रभी तक कोई विशाल ग्रन्थ नहीं देखा। कुछ लेखकों जैसे श्रीरायकृष्ण दास,श्री इकबाल बहादुर देवसरे, श्री ग्रसीत कुमार हलदार, प्रो० एम० के० वर्मा ग्रादि ने भारतीय चित्रकला ग्रोर मूर्तिकृला ग्रादि के इतिहास पर लेखनी उठाई है। लेखक ने भी भारतीय चित्रकला का विकास' लिखकर इस ग्रभाव की पूर्ति में कुछ सहयोग दिया है, परन्तु विश्व की विभिन्न लिखत कलाग्रों के इतिहास पर हिन्दी में ग्रभी तक मुभे तो कोई पुस्तक मिली नही है।

विभिन्न विश्व विद्यालयों की उच्चतम कक्षाम्रों में चित्रकला के विधिवत म्राच्ययन की व्यवस्था हो जाने के बाद कला के सिद्धान्त भौर इतिहास पक्ष की मीमांसा का म्रभाव मौर भी खटकने लगा है। गोरखपुर, मागरा, राज-स्थान, पंजाब बड़ौदा मौर विक्रम विश्व विद्यालय उज्जैन की बी० ए० कक्षाम्रों में चित्रकला मुख्य वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकृत है मौर बड़ौदा विश्व विद्यालय में तो एम० ए० कक्षा के लिए स्वतन्त्र विषय के रूप में भी इसका मध्ययन-मध्यापन हो रहा है। मागरा विश्व विद्यालय भी स्नातकोत्तर

V BAR OF

एम०ए० कक्षा में इस के अध्ययन की ब्यवस्था करने जा रहा है। ऐसी दशा में केवल भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्वकी चित्रकलाओं की विभिन्न शैलियों और प्रवृत्तियों का साँगोपांग परिचय हिन्दी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करना और भी आवश्यक हो गया है।

'विश्व की चित्रकला' की रचना उसी आवश्यकता की पूर्ति की घोर एक पग है। विश्व के विभिन्न देशों की जिन्नकलाओं के उद्भव घोर विकास का आरम्भ से आधुनिक काल तक का विशद विवरण देने का मेरा यह तुच्छ प्रयास है। संसार के कला-इतिहास का काल-विभाजन घनेकानेक विद्वानों की सम्मति से मैंने स्वयं निर्धारित किया है। आशा है यह प्राठकों के लिए प्रवश्य लाभप्रद होगा।

मैंने इस पुस्तक की रचता में जित विद्वानों की पुस्तकों से सहायता प्राप्त की है मैं उनका बड़ा श्राभारी हूँ। उन इतिहास वेताओं के ज्ञाम मैंने यथा-स्थान उद्धृत कर दिये हैं श्रीर जिन महान् चित्रकारों के चित्र की प्रतिलिपि मैंने यहां प्रस्तुत की है उनके प्रति भी मैं अपना श्राभार प्रगट करता हूँ।

कालिज ेके 'संस्थापक श्री १००५ श्री गुरु पिताजी महाराज, व्यवस्थापिका श्रीमृती रमावती भटनागर तथा श्रिक्षिक श्री ब्रह्म स्ब्रह्म माथुर से प्रेरेगा प्राप्त करके मैं इस पुस्तक की श्रापक समक्ष प्रस्तुत कर सका, इस प्रेरगा के लिए मैं किन शब्दों में श्राभार प्रगढ़ कहा।

प्रस्तुत पुस्तक की रचना में मुभे इस कालिज के हिन्दी विभाग के मध्यक्ष डां० जयचन्द राय, डां० हरीश शर्मा, प्रो० एलं० बीठ राम से बेड़ी सहायता मिली है। श्री शिवलाल शर्मा एम० ए० कला प्राध्यापक महानद्ध निश्चन हरिजन विद्यालय इन्टर कालिज के रेखा चित्र और मानचित्रों की रचना की है। भ्रावरण पृष्ठ की सज्जा सुधा आर्टिस्ट गाजियाबाद द्वारा की गई है। मैं इन सबके प्रति अपना आभार प्रगट करता हूँ।

ग्रंत में मैं प्रेस के अधिकारियों और कर्मचारियों को धुन्यवाद देना भिर्यना कर्त्त व्य समभता हूँ। उन्होंने ग्रत्यन्त परिश्रम पूर्वक पुस्तक को स्वच्छ और कलात्मक बनाने का प्रयास किया है।

चिरंजी लाल भी

gares (filosofís **s** ografos, filosofís s

ः श्रद्यक्ष चित्रकलाः विभाग महानन्द मिशन हरिजन कालिज, गाजियाबाद । सिल्ला है

## अनुक्रम

一年 一年 人

| अनुक्रम                                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| काल विभाजन                                 | .2                 |
| भ्रादिम पाषाण युग                          |                    |
| (१० लाख ई० पू० से ५ लाख ई० पू० तक)         | ₹.                 |
| ग्रध्याय-१ पुरा पाषाण युग                  |                    |
| (५ लाख ई० पू० से २० हजार ई० पू० तक)        | , =                |
| १ तृतीय श्रन्तरिम हिर्म युग                | 8                  |
| ग्र <b>म्याय-२ पुरा पाषाण युग</b>          | *                  |
| २ चतुर्थ हिम सुग                           | 3                  |
| भेताप्रया चित्रकला<br>केसप्रियन चित्रकला   | · १६"              |
|                                            | • • •              |
| म्रध्याय-३ मध्य पाषाण युग तथा नव पाषाणयुग  |                    |
| (२० हजार ई० पू० से ३ हजार ई० पू० तक)       | 38                 |
| भ्रध्याय ४                                 | २६                 |
| प्राचीन काल                                |                    |
| (३ हजार ई० पू० से १ हजार ई० पू० तक)        |                    |
| ४ मिश्र की चित्रकला                        | રશ                 |
| ५ मैसैपोटामिया की चित्रकला                 | <b>.</b> • • • • • |
| ६ एसीरिया की चित्रकला                      | 38                 |
| ७ चालडिया प्रथवा नव वैवीलोनिया की चित्रकला | 88                 |
| ८ एकेमेन-फारस की चित्रकला                  | ४२                 |
| भूमध्य सागरीय चित्रकला                     | :                  |
| <b>१</b> ऐजिया की चित्रकला                 | ጸጸ                 |
| १० यूनान की चित्रकला                       | 38                 |

| 99         | चौथी शताब्दी में यूनानी चित्रकला                                |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|            | एटरसकन श्रौर रोम की चित्रकला                                    | ሂየ           |
|            | एशिया माइनर की चित्रकला                                         | <b>પ્</b> પ્ |
| **         | रासमा मार्गर मा । ननमासा                                        | 3.8          |
|            | सुदूर पूर्व की चित्रकला                                         |              |
| १४         | भारत                                                            | Ęę           |
| १५         | चीन की चित्रकला                                                 | હ            |
| १६         | जापान की चित्रकला                                               |              |
| १७         | मध्य ग्रमरीका की चित्रकला                                       | =7           |
| <b>१</b> 5 | टोलटेक की चित्रकला                                              | 5 <b>X</b>   |
| 35         | दक्षिणी ग्रमरीका की चित्रकला                                    | = =          |
| २०         | चीमू ग्रीर नज्का की चित्रकला                                    | 50           |
| २१         | त्याह्यूनाको की चित्रकला                                        | 58           |
|            |                                                                 |              |
| ग्रह       | याय ५                                                           | 83           |
|            | मध्यकालीन चित्रकला                                              |              |
|            | (१ हजार ई०-१३वी शती)                                            |              |
| •          |                                                                 |              |
|            | यारम्भिक ईसाई ग्रीर बाइजैनटाइन चित्रकला                         | 63           |
|            | रूस की चित्रकला                                                 | €5           |
|            | मुसलमानों की चित्रकला                                           | १०२          |
|            | फारस की चित्रकला                                                | १०६          |
|            | इस्लामी फारस की चित्रकला                                        | 805          |
|            | रोमनस्क चित्रकला                                                | 288          |
|            |                                                                 | \$ 68        |
|            | मारत में मध्य युग की हिन्दू बाह्मए। ग्रीर मुसलमानों की चित्रकला |              |
|            | चीनी चित्रकला                                                   | १२३          |
|            | जापान की चित्रकला                                               | ₹30          |
|            | भफीना भीर सामुद्रिक जाति सम्बन्धी चित्रकला                      | १३६          |
| र र        | सामुद्रिक जाति सम्बन्धी चित्रकला                                | 358          |

#### ग्रमरीका 💮

३४ ध्रमरीका माया जाति की चित्रकला र्भ जेपोटिक स्रोर मिक्सटेक चित्रकला ३६ टोलटेक ग्रौर ग्रजटेक की चित्रकला ं दक्षिणी ग्रमरीका है इं**७ इनका की चित्रकला** उत्तरी भ्रमरीका इंदं प्युविलो की चित्रकला 😘 ३१ होफवैल की चित्रकला पुनुस्थान कील स्टाइन कि । एक १६ १३ वी शती से १६ शती तक ग्रध्याय ६ इटली की कला में पुनुरुत्थान Hotel rinderii े ४० सियाना श्रीर पलोरेन्**टाइन की**क्ष्वित्रकलाला हाउँ । १५६ ४१ उत्तरी इटली की चित्रकला १५२ ४२ बारोक चित्रकला women for the second parties of the second ु उत्तरी पश्चिमी ग्रौर पूर्वी योख्प का पुनुक्तियानं 🤚 🦈 🤲 🚎 🐣 ४३ पुलेमिश (फ्लेन्डर निवासी) की चित्रकला ४४ जर्मन चित्रकला ४ ५, स्पेन की चित्रकला ४६ हालैन्ड की चित्रकला ४७ झंग्रेजी चित्रकलाः ४५ फ्रांस की चित्रकला ४६ रूस की चित्रकला R 308 ५० ब्रैटिन ग्रमरीका की चित्रकृता 🗠 👵 🕟 ५६ फ़्रांस ग्रमरीका की चित्रकला

### श्रमरीका के श्रादिवासी

| ४२   | इंगलिश श्रमरीका की चित्रकला                   |    | २४४        |
|------|-----------------------------------------------|----|------------|
| χą   | उत्तरी पश्चिमी किनारे की चित्रकला             |    | ₹%•        |
| ४४   | मैदानों की चित्रकला                           |    | २४२        |
| ሂሂ   | नावाहो जाति की चित्रकला                       |    | २५४        |
| ग्रध | याय ७                                         |    |            |
|      | श्राघुनिक काल                                 |    |            |
| ५६   | १६ वी शताब्दी की चित्रकला                     | •  | २५६        |
| ४७   | इंगलैंड की चित्रकला                           | .* | २५६        |
| ሂട   | फाँस की चित्रकला                              |    | २६४        |
| 38   | संयुक्त राज्य श्रमरीका की चित्रकला            |    | २७६        |
| ६०   | लैटिन ग्रमरीका की चित्रकला ग्रीर लोक कलायें   |    | २८४        |
| ग्रध | याय =                                         |    |            |
|      | श्राघुनिक काल (२० वीं शती)                    | *  |            |
| ६१   | २० शताब्दी की चित्रकला                        |    | २६२        |
| 42   | योरुप की चित्रकला                             |    | २६४        |
| ६३   | संयुक्त राष्ट्र की चित्रकला                   |    | 3 2 3      |
| ६४   | कनाड़ा की चित्रकला                            |    | . ३१६      |
| ६५   | मेक्जींको की चित्रकला                         |    | 321        |
| ६६   | दक्षिणी धमरींका और केरीवी टापुधों की चित्रकला |    | 370        |
| ६७   | भारतवर्ष की चित्रकला                          | •  | <b>३३३</b> |
| ग्रह | याय ६                                         |    |            |
| *    | विभिन्न शैलियों में योख्पीय चित्रकला          | •  | ३४५ .      |

# चित्र-सूची

 $r^{\alpha_i}$ ,

| 300        | <del>(10)</del>                                              | d.es         |
|------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| १          | फोन्ट डी गौम की गुफा का ऊन से लदा हुआ गैंडा                  |              |
| •          | (ग्रौरगन्नेशियन)                                             | ं १ ८        |
| ٠ ٦        | स्रोरगन्नेशियन जाति के समय शिकार का गुफा की भित्ति पर        |              |
| :          | खुदा हुग्रा चित्र ।                                          | ुर ०         |
| . ₹        | सौलूट्रियन ग्रौर ग्रारम्भिक मैंकडैलेनियन युग के चक्रमक पत्थर |              |
|            | के हिथयार ।                                                  | Ŗ۰           |
| ķ          | पत्थर से निर्मित मुट्ठी के साकार की कुल्हाड़ी ७॥ इन्च        | ;            |
| ż          | (ब्रिटिश संग्रहालय लुन्दन)                                   | .२१          |
| χ.         | मैगडैलेनियन युग के बारहसिंहा के सींग से निर्मित बर्छे।       | २२           |
| Ę          | मैंकडैलेनियन युग का उत्कीर्ण कला का हिरन, मछली ग्रीर         | `.>          |
| ٠:         | बारहसिंहा का वित्र ।                                         | . २४         |
| بو         | मैगडैलेनियन युग का लोमड़ी के मुंह की आकृति का एक बेंत        | २६           |
| 5          | पाषाएा कौन का (बारहिंसहा के दांत, मछली की रीड की हडी         | <i>1.1</i> 1 |
| ÷,         | श्रीर सीपी से बना) हार                                       | . २६         |
| E          | चील के पंदा की हड्डी पर उत्कीर्ण बारहसिंहों का समूह,         | •            |
|            | लम्बाई ८ इंच                                                 | २७           |
| १०         | हाथी दांत पर उस्कीर्म एक विशाल हाथी का ब्राक्रमण करता        | . 2          |
| . :        | हुग्रा चित्र                                                 | २८           |
| ११         | प्राचीन मिश्र का चित्र                                       | ₹•           |
| १२         | प्राचीन मिश्र का ग्रनेक रङ्गों का ग्रालेखन                   | ŝο           |
| <b>१</b> ३ | मिश्र की भाषा ग्राकृतिया                                     | ₹₹           |
| १४         | मिश्र का कृषि सम्बन्धी चित्र                                 | ₹ <b>४</b>   |
| १५         | बैंबीलोन का चमकदार टाइल (शेर का सड़क पर प्रगमन)              | 38           |
| 38         | प्राचीन काल का ऋेट ग्रौर ग्रीस                               | 85           |

| १७  | प्राचीन काल का भारत                                                | ६०     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|
| १५  | प्राचीन काल का रोम                                                 | 03     |
| 39  | नवयुक्त राजकुमार का नारियों के साथ का १० वीं गुफा का               |        |
|     | भित्ति चित्र                                                       | १२१    |
| २०  | चीनी लिपी की मुख्याकृति                                            | 3 ~ 8  |
| २१  | १० शैलियों में से १ चीनी शैली का चित्र                             | १२६    |
| २२  | कोरिन-मेट सुषमा में लहरों का चिन्न                                 | १३३    |
| २३  | चिकनी भीतपर उत्कीएां एकरेखा चित्र (अक्कीका का प्राचीन काल)         | १३७    |
| २४  | गुतुरमुर्ग के समूह का चित्र (ग्रफीका)                              | १३७    |
| २्४ | पिंचमी सहारा की पाषागाकाल के चट्टान पर उत्कीर्ण चित्र              |        |
|     | (अफीका)                                                            | १३इ    |
| २६  | उत्तरी-पश्चिमी-स्रक्रीका में पथरीली बालू में उत्कीर्ए। चित्र       | . १३ इ |
| २७  | कँगारू चट्टान का चित्र                                             | 880    |
| २८  | छाल पर काले रंग से रचा चित्र (ग्रास्ट्रे खिया)                     | १४४    |
| ₹£  | य्रोसेनिया का उत्कीर्ग किया हु <b>या ग्रर्थ नारियल का उपरी भाग</b> | १४१    |
| ₹0  | डयूसियो (१३०८-११ ई०) का चित्र                                      | १६०    |
| ₹१  | ग्योटो १३०५ ई० का पाइटाभित्ति चित्र                                | १६२    |
| ३२  | पाम्रोलो म्रोसेलो का चित्र                                         | १६६    |
| ३३  | एँड्रिया डेल के स्टेगनो का चित्र                                   | १६६    |
| ₹४  | एन्टोनियो पौलाउलो–वैटिलिंग मूड्स                                   | १६८    |
| ३४  | पाइरो डेला फांसेसका का चित्र                                       | १७०    |
| ३६  | लिनारडो (१४८१-१५०४ई०) का ग्रपूर्ण चित्र                            | १७४    |
| ३७  | रैफर-मैडोना 'लावैल फडीमेग्रर'                                      | १७६    |
| ३८  | फा फिलिप्पा लिप्पी का मैडोना ग्रौर बालक दो फरिश्तों के साथ         | १७५    |
| 3€  | माइकेल एगिलो का 'डिफेरेटिव मूड' चित्र                              | १७८    |
| ४०  | माइकेल एंगिलो का क्रियेशन श्रॉफ एडम                                | १८०    |
| ४१  | गाग्रोवेनीं वेलिनी (१४६०ई०) का पाइटा भित्ति चित्र                  | १८६    |
| ४२  | गास्रोर गास्रोन (१४७८-१५१०ई०) का चित्र फेटी चैमपेट्री              | ०३१    |
| ४३  | टाइटन (१४७७-१५७६ई०) 'एजूकेशन ग्रॉफ क्यूपिड                         | १९०    |
| ४४  | गारगौउन-फैटी चैम्पैट्री                                            | १६२    |
| ४४  | रूविन्स का 'रेप ग्रॉफ दी डौटर्स ग्रौफ ल्यूसी पस                    | २०४    |

| ४६ वैलस क्वेज-इन्नोसैन्ट एक्स                    | २१४         |
|--------------------------------------------------|-------------|
| ४७ जौकेबेन रुयूसाडेयल का 'स्वैम्प हर मिटेज       | २२४         |
| ४८ पाइटा १५ वीं शताब्दी का चित्र                 | २३२         |
| ४६ वेपटिस्ट साइमन काइडिन का स्टिल लाइफ           | २३६         |
| ५० रीछ का ऋालेखन                                 | २५१         |
| ५१ जान कान्सेविल-हैबैन                           | २५०         |
| ५२ फाँकाईस बोचर-सोता हुन्ना बालक                 | <b>२</b> ६४ |
| ५३ श्रोगस्टे रौडिन-पत्थर पर उस्कीर्ण मूर्तियां   | २६४         |
| ५४ विहसलर–मिस एलैकजैन्डर                         | २६८         |
| ५५ डौमीर-श्रपराइजिंग                             | २६=         |
| ५६ पौल सैजान-दी कार्ड प्लेयर्स                   | २१६         |
| ५७ मैटीसी-हल्के गुलावी टेबिल क्लौथ पर स्टिल लाइफ | ३०२         |
| ५५ जौन मीरो-कम्पोजीशन                            | ३१०         |
| ५६ डाली-दी परसिस्टैन्स ग्रॉफ मैमोरी              | ३१२         |
| ६० डीगोरिवेरा—ग्रर्थ एण्ड दी एलीमैन्ट्स          | ३२४         |

and the first of the second

 $\mathcal{L}_{\mathbf{k}} = \{\mathbf{k}_{\mathbf{k}}, \dots, \mathbf{k}_{\mathbf{k}} \in \mathbf{k}\}$ 

**.** 

## विश्व की चित्रकला

### काल - विभाजन

मानव के विकास का इतिहास स्रतीत के घुँ घलेपन में इतना स्पष्ट है कि नृतत्त्व वेलाओं और इतिहास के विद्वानों की प्रखर दृष्टि भी उसकी रेखाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो सकी है। कला का सम्बन्ध मानव से ही है क्योंकि मानवातिरिक्त प्रन्य किसी प्राणी में उसका विकास उपयोगिता से आगे बढ़कर सौन्दर्यानुभूति की व्यञ्जना तक पहुँचा हुआ दृष्टियोचर नहीं होता। नृतत्त्व वेलाओं और इतिहासविदों की खोजों के आधार पर ही मानव से सम्बद्ध कला का परिचय देना संभव है। मानव इतिहास को इन विद्वानों ने जिन युगों में बाँटकर समभाने का प्रयत्न किया है उन्हीं युगों को ध्यान में रखते हुए कला के विकास के इतिहास को देखना भी सुविधाजनक होगा।

उन विद्वानों ने मानव विकास के इतिहास को निम्न युगों में विभाजित किया है:—

- (क) स्रादिम पाषागा युग (१० लाख वर्ष से ५ लाख वर्ष ई० पू०)
- (ख) पुरा पाषासा युग ( प्रलाख वर्ष से २० हजार वर्ष ई० पू•)
  - (१) तृतीय उप्ण अन्तरिम हिम युग
  - (२) चतुर्ध हिम युग
- (ग) मध्य पांषागा-युग ( २० हजार वर्ष से १२ हजार वर्ष ई० पू०)
- (घ) नव पाषाण युग (१२ हजार वर्ष से ३ हजार वर्ष ई० पू०)
- (ङ) प्राचीन काल ताम्र-युग (तीन हजार वर्ष से एक हजार वर्ष ई० पू॰) लौह-युग (एक हजार वर्ष ई० पू० से प्रथम शती) ऐतिहासिक - युग (प्रथम शती से १००० ई०)

- (च) मध्य काल (एक हजार ई० से १३वीं शती तक)
- (छ) पुनरुत्थान काल ( १३वीं शती से १६वीं शती तक )
- (ज) आधुनिक काल (१६वीं शती से आगे)

इनमें से प्रथम युग में पेकिंग या जावा - श्रद्धं मानव के श्रवशेष ही प्राप्त हुए हैं। वे कला को जानते थे या नहीं, यह निभ्रान्त रूप से कहना सम्भव नहीं है। वे मानव थे श्रतः कला उनसे संबद्ध मानी जा सकती है श्रीर इस प्रकार उसका मूल ईसा से दश लाख वर्ष पूर्व के श्रद्धं - मानव की स्वभाविक श्रभिव्यक्ति के रूप में श्रनुमानित हो सकता है।

पाषागा युगों में मानव का सांस्कृतिक विकास दृष्टि - गोचर होने लगता है। इसके साथ ही उसके भीतर सोन्दर्यानुभूति का विकास होता है जिसकी अभिव्यक्ति गुफाओं के भित्ति-चित्रों तथा उनके हथियारों ग्रादि पर अंकित स्राकृतियों के रूप में होने लगती है। यह युग कला का बाल्य-काल है ! इस काल की कला में शिल्प-कौशल उतना नहीं जितना स्वाभाविक व्यञ्जना का सोन्दर्य है।

ताम्र - युग, लौह - युग, ऐतिहासिक युग में मानव बड़ी शोघ्रता से सांस्कृतिक विकास के पथ पर भ्रम्भर हो जाता है। विभिन्न देशों में वह प्राचीन संस्कृतियों को जन्म देता है। इस काल में उसकी कला भी स्वाभाविक श्रमि कित के पथ से भ्रागे बढ़कर शिल्प-कौशल के पथ की भ्रोर बढ़ जाती है। इस काल की कला भ्रपनी विशालता, भावमयता तथा गौरव में इतनी प्रौढ़ है कि भ्राज भी कलाकार उनसे प्ररग्गा प्राप्त करने को बाध्य होता है। यह कला एक श्रपनी विशेष के वाई पर पहुँची हुई दिखाई पड़ती है जहाँ तक पहुँचना अन्य युग के मानव के लिए कदाचित सम्भव नहीं है।

मध्य-काल कला के विकास की दृष्टि से प्राचीन-काल की तुलना में कुछ कम प्रभाव शाली प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस काल का मानव स्थूल, विशाल, गौरवपूर्ण से हटकर कोमल, मधुर, तथा सूक्ष्म की ग्रौर प्रधिक श्राकुष्ट हो गया। इसका कारण यह रहा कि मध्यकाल के मानव को चित्रकला के उपयुक्त ग्रन्थ ऐसे उपकरण प्राप्त हो गये जो प्राचीन काल के मानव को प्राप्त नहीं थे।

पुनरुत्थान काल में मानव विकास के एक नये क्षेत्र में पदार्पण करता है। श्रीद्योगिक क्रान्ति उसके जीवन को एक दम परिवर्तित कर देती है। वह व्यापारिक दृष्टि वाला प्राणी बन जाता है। मध्यकालीन धार्मिक श्रीर सामाजिक मूल्यों का स्थान मानवतावादी और स्वतन्त्र व्यक्तिवादी मूल्य ले लेते हैं। कला भी अब अधिक मानवता वादी तथा व्यक्तिगत विशिष्टताओं से अनुप्राणित हो उठती है। शिल्प-कौशल पर विशेष बल दिया जाने लगता है। इस प्रकार इस काल की कला अपनी प्रोढ़ता के, यौवन में सौन्दर्य, माधुर्य और मांसलता को लिए हुए हमारे सामने उपस्थित होती है।

श्राधिक काल इतना भ्रधिक समीप है कि उसको मूल्यांकन की दृष्टि से श्रधिक स्पष्ट रूप से देखा ही नहीं जा सकता । एक बात ग्रत्यन्त स्पष्ट है श्रीर वह यह कि कला के क्षेत्र में मूल्यों की ग्रराजकता एक ग्रनिवार्य तत्त्व बन गई है। स्वाभाविक तथा भावम्य ग्रभिक्यञ्जना पर शिल्प-कौशल भी हावी होता हुग्रा दिखाई पड़ रहा है। ऐमी स्थित में कला के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ कहना दुस्साहस ही होगा।

प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं युगों की कला का सामान्य परिचय देने का प्रयास है।



1 1.71

### श्रध्याय १

### पुरा पाषाण युग

(५ लाख वर्ष से २० हजार वर्ष ई० पू० तक)

### तृतीय अन्तरिम हिम-युग

ş

मनुष्य के आरम्भिक काल से कला का स्वाभाविक विकास हुआ। उस कला का क्या रूप था, जात नहीं, अनुमान ही लगाया जा सकता है कि कि वह अच्छी कला न होकर बालक की स्वाभाविक कला के रूप में कला के महान और आदशें सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली सुन्दर निदर्शना रही होगी। यदि गहन दृष्टि से देखा जाय तो ये कला कृतियाँ प्राचीन कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। इतिहास के पन्ने पलटने से ज्ञात होगा कि मानव ने कुछ कृतियों को जन्म दिया। इनका निर्माण कन्दराओं की भित्तियों पर हुआ। उनसे तत्कालीन विचार धारा का ज्ञान होता है। उस समय कला व्यापारिक और व्यावसायिक रूप में न थी। मनो विनोद का साधन थी, वही बाद में सांस्कृतिक विकास का कारण बनी। तत्कालीन जीवन का उद्देश्य भोजन प्राप्ति की व्यवस्था था। अत: भोजन प्राप्त करने की खोज में मानव जंगलों में शिकार के लिए अमण करता और शिकार प्राप्त होने पर भूख शान्त करता था। भूख शान्त होने के पश्चात् उसको मनोविनोद की आवश्यकता होती थी। शिकार के समय पशु, पक्षी जीवन रक्षा के हेतु

भागने में भिन्न २ प्रकार की उछल-कूद करते थे। कुछ उछल-कूद शिका-रियों को बड़ी प्रिय मालूम पड़ती। विश्राम के समय गेरू, खरिया अथवा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों की सहायता से अपनी कन्दराओं में उनका चित्र समृति से चित्रित किया होगा। आरम्भ में इसी प्रकार चित्र कला का जन्म हुआ।

सन् १८७६ ई० में स्पेन निवासी एक पुरातत्व वेत्ता उत्तरी स्पेन में अलटामीरा के स्थान पर कुछ गुफाओं की खोज कर रहा था। उसको एक गुफा का पता लगा जिसमें बड़ा अन्धकार था अन्वेषक ने साधारण लैम्प की सहायता से प्रकाश किया। उस प्रकाश में उसको एक बंग की आकृति दिखाइ दी। गुफा की छत इतनी नीची थी कि सरलता से स्पर्श की जा सकती थी। उस प्रकाश में उसने देखा कि उसमें पशुओं की आकृति के बहुत से स्वरूप हैं। आकृतियां चटकीले रंगों में थी। आकृतियों में अनुपात का अभाव था, परन्तु शैली स्वाभाविक थी। आरम्भ में देखने पर यह विश्वास नहीं किया गया कि ये अल्तियाँ मनुष्य द्वारा रची गई होंगी। कुछ ने बिल्कुल असम्भव कहा। यह समभ में नहीं भाया कि ऐसे चटकीले रंगों में कौन ऐसी अल्तियाँ चित्रित कर सकता है।

हैलन गार्डनर का अनुमान है कि प्रारम्भ में मनुष्य प्रकृति के स्वछन्द बातावरए। में रहता था। वारों तरफ बर्फ का साम्राज्य था। बर्फ में गर्मी का आना बड़ा कठिन था। एक समय ऐसा प्राया जब गर्मी का अनुभव हुआ। मानव की आकृति भिन्न थी। बड़े २ जावड़े वाले व्यक्ति, बालों से चारों और से ढ़के हुये, और नग्न इघर उघर घूमते दिखाई देते रहे होंगे। ऐसा अनुमान है कि शिकारी जानवर जैसे जंगली हाथी, दरियाई घोड़ा, भेड़िया और गेंडा आदि से जान बचाने के लिए भाले और कुल्हाड़ी आदि पत्थर की बना लेते थे। इनको आग का पता चल गया था। अतः आग जला लेते थे। पत्थर के भौजारों और आग की सहायता से अपने प्राणों की रक्षा करते थे। आग का तब तक आविष्कार हो चुका था। पत्थर के भौजार और अग्न ही उनकी रक्षा का एक मात्र साधन थे। क्श्री आर० के० माथुर का कथन है कि तत्कालीन लोग आग को हर समय रखते थे।

<sup>\*</sup>विद्व इतिहास की रूपरेखा ग्रार० के । माथुर

ग्राग की खोज किस प्रकार हुई। इस सम्बन्ध में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बिजली किसी पेड़ की दरार पर गिरी। पेड़ की सूखी पत्तियों में यकायक ग्राग लगगई। दरार में ग्राग्न को स्थान मिला। लाल लावा किसी ज्वालामुखी से निकला ग्रीर ग्राग्न प्रज्वलित करने में सहायक हुगा। पत्थर के ग्रीजार ग्राधिक सुन्दर न थे। उनके निर्माण में श्रनुपात का ग्राधिक ध्यान न था, परन्तु उपयोगिता में किसी प्रकार कम न थे। कुछ तो ऐसे थे जो एक दूसरे से ग्राधिक सुन्दर दिखाई देते थे। मनुष्य मकान नहीं बना सकता था। ग्रतः उसने लटकती हुई चट्टानों में शरण ली। ग्राग का ग्राधिक प्रयोग किया गया। तत्कालीन लोग गुफाओं में निवास करते थे ग्रीर जंगली पशुग्रों से बचने के लिए गुफा के दरवाजे पर ग्राग जलादेते थे। पृथ्वी गीली थी उसके गीलेपन को ग्राग जलाकर ठीक करते थे। पत्थर के ग्रीजार ग्रीर हथियार उस समय विशेष महत्व की वस्तु थे। इन ग्रीजारों को सुन्दर बनाना तथा मन पसन्द कुछ सुन्दर ग्राकृतियाँ ग्रपनी गुफाग्रों की दीवार पर ग्राङ्कृत करना ही कला का विस्तार था।

इसी समय एक जाति एशिया से योश्प में पहुँची। इस जाति का नाम क्रोमेगनन था भौर इनका निवास स्थान (Dordogne Valley) डोर डोग्नी घाटी था। ये लोग डेन्यूव के किनारे तथा अफ्रीका के उत्तरी भाग तक फंल गये। हैलंन गार्डंनर का मत है कि यही स्थान था जहां मनुष्य रह सकता था। अफ्रीका और योश्प उस समय स्थल द्वारा मिले हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि यद्यपि बर्फ उस समय पहाड़ी क्षेत्र में अधिक न थी परन्तु ठण्डक बहुत थी। नवागंतुक जाति के लोग अधिकतर शिकार करके जीवन बिताते थे। खाल पहनते थे। हिड्डयों की सुई बनाकर खाल के एक दुकड़े को दूसरे दुकड़े से जोड़ देते थे। कुछ लोग अधिक सम्य थे, और उनको सुन्दर और भद्दी आकृति की पहचान थी। श्रृंगार के लिए एक गहना पहना जाता था जो हार कहलाता था। यह वारह सिंहे के दांत, मछली की हड्डी और सीपी का बनाया जाता था। ये लोग सांस्कृतिक कार्य करने में उत्साह प्रदक्षित करते थे। और सुन्दर वस्तु को अधिक पसंद करते थे।

इस प्रकार ग्रारम्भ में चित्रकला की भावना मनुष्य के द्वारा बने हुए ग्रोजारों ग्रौर हथियारों में स्पष्ट दिखाई देती है। इस युग में चित्रकला कोई व्यवसाय न थी। सांस्कृतिक विकास तो स्वाभाविक होता था। मनुष्य ग्रपने भानन्द ग्रौर उल्लास के लिये भिन्न २ प्रकार के चित्रों की रचना दीवारों पर

ही करताथा। ग्रतः कला का उद्देश्य स्वांतः सुखाय ही था। फांस स्रोर स्पेन की कंदरास्रों में स्रौर तंग सरिताझों की घाटियों में जिनकी लम्बाई सैकड़ों फीट से हजारों फीट कही जा सकती हैं, उस समय की चित्रकता के नमूने पाये जाते हैं। इन गुफास्रों में कोमेगनन समुदाय के लोग रहते थे सौर शिकार करके अपना पेट भरते थे। ऋत्रिम प्रकाश की सह।यता से उन मनुष्यों ने ऊपर वरिंगत गुफाक्रों में रहकर भिन्न २ प्रकार के जानवरों की क्राकृतियाँ चित्रित की थीं। अत: साधारएा प्रयोग की वस्तुओं में तत्कालीन कला के उदाहरण पाये जाते है। चित्र बनाने के लिए उस समय श्राजकल की भाँति रंग न थे । श्रतः उन लोगों ने लाल गेरू श्रौर पीली पेवड़ी का प्रयोग किया। इनको स्राटेकी भांति पीस कर चर्बी में विलाया गया। तूलिका के लिये घास की सहायता प्राप्त की। तत्कालीन मानव की सांड, गेंडा, भैंसा धादि जानवरों की गतिपूर्ण माकृतियाँ मधिक प्रभावित कर सकीं। कुछ चित्रों का निर्माण दीवार पर खुदाई करके किया गया। कुछ की रचना साधारणातया रंगों से ही करदी गई। प्राचीन काल की गुफायों के चिश्रों में बहुत विविधता पाई जाती है। वड़ा हाथी, सांड, बारह सिहा, घोड़ा, रीछ, भेड़िया वया इसी प्रकार के सभी साधारण पशुश्रों को चित्र का विषय बनाया है। श्रधिकतर एक ही पशुको एक स्थान पर चित्रित किया गया है। इन चित्रों की रचना में पशुग्रों के समूह के चित्रण का पूर्ण श्रभाव है। कहीं २ पर दो याकृतियाँ चित्रित कर दी गई हैं परन्त् एक स्राकृति का दूसरी से कोई सम्बन्ध नहीं है। फोन्ट डी गौम की गुफा में एक चित्र में बड़े हाथियों का एक समूह है। चित्रों के देखने से यह ज्ञात होता है कि शिकारी समुदाय में भी उस समय कला के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम था। ग्रधिकतर उन पश्चीं का चित्रण किया गया है जिनमें कोई विशेषता अधिक दिखाई देती थी। यह भी प्रश्त आता है कि इन गुफाओं में चित्र बनाने का क्या प्रयोजन था तो श्रिधिक-तर ग्रपने मन को संतोष के ग्रतिरिक्त कोई दूसरी बात समभ में ही नहीं श्राती । कुछ लोगों की धारणा है कि चित्रकार शिकारी थे ग्रीर शिकार के पद-चात् जो आकृतियाँ अधिक आकर्षक लगी थीं उन शिकारी चित्रकारों द्वारा चित्रित कर डाली गई। कुछ चित्रों की भावना महान हैं, ग्रीर ग्रादर्श उच्च है। इस प्रकार लोगों का श्रनुमान है कि एकान्त स्थान, पवित्र स्थान रहे होंगे स्रौर चित्रकार इन चित्रों का चित्रए। करके दैवी शक्ति से सफलता की प्रार्थना करते होंगे।

दक्षिग्गी पूर्वी स्पेन में कुछ श्रनौले प्रकार की आकृतियाँ चित्रित की हुई कन्द्रराश्रों में मिली हैं, जो देखने में तो आदचर्य जनक हैं ही, साथ ही

साथ अभीतक विद्वान उनको भली प्रकार ममभ हो नहीं पाये। उनकी आकृतियाँ छोटी २ हैं, परन्तु मनुष्य और जानवरों की आकृतियाँ पूर्ण हैं। शिकार करते, लड़ते, नाचते हुए दृष्य भिन्न २ प्रकार की मुद्राओं को बढ़ावा देकर बड़ी प्रभावशाली आकृतियों में दिखाये गए हैं। मारत के जोगीमारा की गुफाओं के चित्र इनके उदाहरएए हैं। चित्रों में गति देखकर आश्चर्य होता है। शिकारी चित्रकार कला कृतियों को चित्रित करने में कितने दक्ष थे ये आकृ-तियाँ इसके ज्वलन्त उदाहरएए हैं।

ग्रगरहम प्राचीन कला के श्रध्ययन पर विचार करें तो यह स्पष्ट है कि कला की विविध दशा में प्रगति होने पर भी शैलीमें बहुत कुछ समानता है । जीन एनी बैसेन्ट के मतानुसार कला के इतिहास के श्रध्ययन के लिए सँसार को दो सांस्कृतिक भागों में विभाजित कर दिया जाय / एक प्राचीनतम पूर्वी क्षेत्र (मिश्र ग्रौर मैसोपोटामियाँ) दूसरा भूमध्यस्थ स्थल । शैली ग्रौर विषय के सम्बन्ध में दोनों में बहुत कृछ, समानता है। काल-निर्णय-विद्या के अनुसार कला का समय से विशेष सम्बन्ध है। जीवन का कला से सांमजस्य है श्रीर ग्राजकल की भांति ग्रधिक जटिलता नहीं है। यहाँ तक कि बाद की श्रोण्य अथवा ग्रामिजात्यवादी कला (Classical Art) जिसका बाद में हिन्द से सम्बन्ध रहा उस कला मे भी प्रेरणा ग्रिधिकतर प्रकृति से ही ग्रहण की है। विचारों को प्रतिपादित करने के लिए प्रायः प्रतीक को कला के द्वारा व्यक्त किया। समस्त विश्व के भिन्न २ क्षेत्रों की कला प्रगति को देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रागैतिहासिक काल में जब भी मानव को ज्ञान हआ। उसकी ग्रास्था धर्म की ग्रीर बढ़ी ग्रीर कला को उस धर्म की ग्रिभिव्यं जना का माध्यम बनाया। प्राचीन कला साधारणा थी यह साधारणपन वर्तमान की नवीन पोठ पढ़ाता है। यद्यपि वह युग मशीन का न था परन्तु उस युग की अपनी एक विशेषता है, परिपक्वता है। यही कारएा है कि तत्कालीन सांस्कृतिक पूर्ण विवरण तथा उसके गुरा स्रोर भाव कला में पूर्णतया व्यक्त होते हैं।



### श्रध्याय २

### पुरा पाषाण युग

(चतुर्थ हिम-युग)

२

मानव के विकास के साथ कला का विकास सार्थभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। मनुष्य को सर्व प्रथम जिस युग में जीवन-यापन करना पड़ा है वह हिम-युग कहलाता है। इस युग में मानव जितना विकसित हुआ कला भी जतनी ही विकसित हुई। ईसा के २०००० वर्ष पूर्व कला का अस्तित्व था। हरमेन् लेचिट का कथन है कि इस काल में भी चित्रण और खुराई का महत्व था। ऐसी गुफाओं वी खोज हुई है जिनमें कला कृतियां प्राप्त हुई हैं। इस काल में मानव गफाओं में ही निवास करता था। उसके पास वर्तमान काल वी भौति घर न थे। पेवडी, मैंगनीज धातु को फूंकर तैयार की हुई कॉलीच. सिंदूर, लोहे को जलाकर तैयार किया हुया लाल रंग, खड़िया, मिट्टी ग्रादि तत्कालीन रंग थे। पश्च के मान में मिलाकर इन रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के रंग के प्रयोग से स्थायित्व प्राप्त होता है। ऐसे बर्तन मिले हैं जिनमें इम प्रकार रंग घोला जाता था। एकजीमो की कला को ध्यान से देखा जाय तो ज्ञात होता है कि हिम-युग की कला अब तक उसी रूप में विद्यमान है।

कला के सर्वेक्षरण के लिए यह द्यावरयक है कि हिम-युग की कला के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करें। यह इसके ध्रागे के युगों की प्रगति का पूर्ण ज्ञान करावेगी। कुछ विद्वानों का मत है कि उष्ण-काल के पश्चात् हिम-युग का ध्रारम्भ हुद्या। उष्ण वातावरण धीरे २ परिवर्तित होकर ठण्डा होने लगा। जाड़े की ऋतु में पहाड़ों की वर्ष बहुत विस्तृत क्षेत्र तक फैलती रही । इस प्रकार बातावरण ठण्डा होता गया । ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सहस्रों वर्षों तक योरुप, एशिया ग्रीर ग्रमरीका का बहुत विशाल भाग बर्फ में छिप जाने के कारण लोप रहा। फल यह हुन्ना कि समस्त प्राणी मात्र में एक परिवर्तन आया। वनस्पति और पशुक्रों में परिवर्तन हुआ। कुछ का स्वरूप बदला ग्रौर कुछ नष्ट हो गये। भूतत्व की खोज के फल स्वरूप ठण्डक ग्रीर भूख के कारण वे प्राणी जो बच्चों को दूध पिलाते थे नब्ट हो गये / संसार के साथ संघर्ष हुमा भीर इसी संघर्ष के फल स्वरूप बर्तमान मनुष्य के पूर्वजों का जन्म हुन्ना। तत्कालीन कला कृतियों तथा माज की कलाकृतियों में बड़ा ग्रन्तर स्पष्ट दृष्टिगोचर है। प्राज का विशाल एटलांटिक महासागर तत्कालीन स्थल भाग था। उत्तरी समुद्र स्रोर स्राइरिश समुद्र उस समय साधारण नदी के रूप में थे। इस प्रकार उत्तरी भूमि क्षेत्र में वर्फके विशाल पर्तथे, जैसा धाजका ग्रीनलंण्ड काक्षेत्र है। वर्तमान भूमध्य सागर का विशाल जलाशय एक नीचा भूमि-भाग है। इस क्षेत्र में दो छोटे २ समुद्र थे । सहारा का रेगिस्तान उस समय बड़ा उपजाऊ भूभाग था / एशिया तक फैले बर्फीले क्षेत्र में एक बठारी क्षेत्र था, इस क्षेत्र में दिरयाई घोड़ा ग्रीर हाथी ग्रादि पाये जाते थे। धीरे २ ग्राबह्या ठण्डी ही गई ग्रीर भवरा भारी हाथी, गैंडा, बारहसिंहा, बनैले सांड ग्रीर भैंसे रह गए। हरियाली का स्बरूप उत्तरी ध्रुव की हरियाली का सा हो गया।

हरमेन लेचिट का मत है कि योख्प के वर्तमान निवासी हिम-युग के हेडिसबर्ज भीर नैनडरथल मानव की संतान हैं। ग्रगर हम मानव के प्राचीन इतिहास को जानना चाहें ग्रीर देखना चाहें कि किस प्रकार कला का विकास हुग्ना तो हमको पेकिन मेन ग्रथवा जावा में द्रिनिल के ग्रारम्भिक मनुष्य के सम्बन्ध में जानना ग्रावब्यक है। ये लोग दो लाख भीर इससे भी ग्रधिक पाँच लाख वर्ष भ्रतीत के प्रतिनिधि थे। इस खोज के विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में विभिन्न विचार वाले हैं भीर इस प्रकार उपयुंक्त मत ग्रभी तक विवादास्पद है। इस काल के लोग शिकार करते थे। मुदंको विशेष विधि से गाड़ते थे।

झाबहवा के बदलने पर शिकारियों का भुण्ड उत्तरी क्षेत्र में निवास करने लगा। इन सब की एक ही संस्कृति थी। जीवन की झावश्यकताओं का संग्रह ही इनका ध्येय था। पुरुष शिकार करते थे और स्त्रियां पेड़ों की जड़ें, भरवेरी, पिपली और घाँवा झादि एकत्रित करती । न खेती भी और न बर्तन बनाते थे। 

फोन्ट डी गौम की मुफा का फन से ख़दा हुन्ना गेंडा (औरगनेशियन)



मोरगनेशियन जाति के समय शिकार का मुफा की भित्ति पर खुदो हुमा चित्र ।

फोन्ट डी गौम की गुफाओं में चित्रकला के कुछ नमूने मिलते हैं।
ये रेखा चित्र हैं। आकृतियाँ हाथी और घोड़े से मिलती हैं। चित्र की सजीवता इनकी विशेषता है। योश्प के हिम-युग के सम्बन्ध में ४०० स्थानों पर प्राप्त अवशेष के आधार पर इस युग के सम्बन्ध में ये बिचार निश्चित हुए हैं। अवशेषों में हथियार भौर औजार हैं। २०० स्थानों के अवशेषों में कला की कृतियां भी मिली हैं। करीब ३०० मूर्तियां, चित्र रचना, गहने और रेखाचित्र प्राप्त हुए हैं जिनका विषय अधिकतर मानव और पशु चित्रगा है।

नृत्य करने वाल, बनावटी चहरा लगाने वाले श्रीर श्रादमी जिनकी आकृति पशु समान है श्रीर इसी प्रकार प्रारम्भिक काल की शक्ति की मूर्नियाँ जो दस हजार वर्ष से भी प्राचीन श्रनुमान की जाती हैं इस प्रकार स्पष्ट रूप से श्रंकित हैं मानो श्राज की ही हों। ईंट रोड़ों के ढेरों को खोदने से बहुत सी प्राचीन गुफाश्रों का पता चला है। यह प्राचीनपन श्राज बहुत स्पष्ट हो गया है। चट्टानों में चकमक पत्थर के चाकू पाये गये हैं। पृथ्वी पर चित्रकारों के श्रीजार प्राप्त हुए हैं। कड़ी मिट्टी पर नृत्य की मुद्राश्रों से जो पैरों के चिन्ह बन जाते हैं, पाये गये हैं। कुछ स्थानों पर तो ऊपर की मिट्टी हटाने से उसके नीचे मनुष्य और पशुश्रों के शरीर के खाँचे प्राप्त हुए हैं जो बड़े प्रभावशाली हैं।

मिश्र, ग्रीक, रोमन और ईसाई कला की आधार शिला की यदि खोज की जाय तो हिम-युग के य नमूने ही उस रूप में स्वीकार किये जायेंगे। जीवन-मरण की समस्या का जो समाधान मिश्र, ग्रीक, रोमन ग्रीर ईसाई धर्म की कला में पाया जाता है हिम युग की कला में भी उसका स्पष्ट सकेत मिलता है। रेखाचित्र ग्रीर रंगोन चित्रों में सजीवता, उदाहरण के लिए पशुग्रों का शिकारी की ग्रीर एकटक देखना, श्रवलोकनीय है। ये आकृतियां पत्यर, हाथी दांत ग्रीर हिड्डयों पर खुदी हैं। हिषयारों पर भी सुन्दर श्राकृतियां बनी हैं। कुछ ग्राकृतियां प्रधिक उपयोगिता की नहीं हैं, परन्तु उनको शिकारियों ने किस भावना से चित्रित किया कुछ ग्रनुमान नहीं लागया जा सकता। ग्रलटा मीरा, कौमवारेलेस, फोन्ट डी गौम, ला माऊथ, मारसौलास, न्यावस ग्रीर पेयर नौन पेयर गुफायें हिम-युग की कला के नमूनों के लिए विख्यात हैं। उत्तरी स्पेन में विस्के की खाड़ी पर श्रवटामीरा की गुफा है। यह पहाड़ी सूने के पत्थर की है ग्रीर इसमें बहुत

से जल मार्ग हैं। यह ३०० गज लम्बी है ग्रीर इसमें ग्रन्य तीन गुफायें भी सम्मिलित हैं। ग्रंतिम गुफा में श्राकृति गिरजे के गर्भ-भाग के सदृश है।

सांस्कृतिक महत्व के श्रवशेष जिस भाग में पाये जाते हैं वे भाग चालीस इव गहरे हैं। इनकी रचना सोलूट्रियन श्रौर मैंगडेंलियन युग की मानी जाती हैं। ये कृतियाँ प्राचीन कला की खोज में बड़ी सहायक हैं। श्रारम्भ की कृतियाँ प्रायः रेखा चित्रगा है। कुछ चकमक पत्थर से चित्रित हैं श्रौर कुछ रंग से चित्रित की गई हैं। इसके प्रतिरिक्त कुछ इससे भी श्रधिक परिषक्व चित्रित की गई हैं। कुछ सिर्फ काले रंग के प्रयोग से ही चित्रित हैं। श्रधिकतर विषय की दृष्टि से शिकार के चित्र हैं जिनमें पशुश्रों का सजीव चित्रगा है।

खुदाई के चित्रों के पश्चात् बहुरंगी चित्रों की रचना ग्रारम्भ हो गई। ग्रारम्भ में रंग के द्वारा सींग, ग्रायाल, ग्रांख ग्रीर खुरों की रचना की गई, तत्पश्चात् रेखा चित्रण के लिए भी रंगों का प्रयोग किया गया। इस प्रकार कला अपने स्वभाविक रूप में ही रही। हजारों वर्ष के पश्चात् उसी प्रकार की कला को जन्म दिया गया। एक स्थान पर पञ्चीस फीट लम्बा फर्श घोड़े, रीछ ग्रीर बारह सिंहा ग्रादि पशुत्रों की ग्राकृति से भरा पड़ा है। मनुष्य की ग्राकृति की रचना भी की गई है परंतु इसमें इतनी शक्ति ग्रीर सजीवता नहीं है।

ग्रन्टामीरा के एक पर्त में हम ऐसी चित्र रचना के समीप आते हैं जिसमें पिछली गुफाओं से एक बड़ी विशेषता है। इस गुफा में चित्र रचना में हाथ की ग्राकृति भी बनाई गई है। पशुग्रों के शरीर पर टेढ़ी मेढ़ी श्रौर समानान्तर लकीरें हैं। प्रतीक का इस काल में सर्व प्रथम स्थान है।

टारजेंक के समीप डीरडोगने क्षेत्र में कौमवैरेल की गुफायें हैं। इसके समीप ही ला माऊथ की कंदरायें हैं। इनकी चित्र रचना ग्रल्टामीरा की चित्र रचना से मिलती है। इन गुफाश्चों में चित्र द्वार से कुछ ग्रंदर की ग्रीर हैं। चारन्टे में मारकेम्पस के समीप पेयर नीन पेयर की गुफायें हैं। इनका विषय बहुत प्राचीन नहीं है। मारसीलास ग्रीर हाउट गेरीन गुफाश्चों में शिकार सम्बंधी चित्र हैं। इसमें शरीर पर लाल रंग की रेखायें हैं। मुखाकृति

एक बड़े पुल का कार्य करती है। चूना, साबुनी पत्थर, संगमरमर का मूर्तियों की रचना में प्रयोग हुआ है। उनको कभी २ लाल रंग भी दिया गया था। फांस से वेजियम तक इस प्रकार की आकृतियाँ दूर स्थानों पर प्राप्त होती है स्थूल आकृतियों का चित्रण इस काल में भी एक विशेषता है। पुरुष आकृति की अपेक्षा स्त्री आकृति का चित्रण अधिक है। हिमयुग ने करीव २ समस्त योश्प पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। इसका केन्द्र, उत्तरी स्पेन का किनारा, दक्षिणी फांस और केन्टेवेरिया का पहाड़ी क्षेत्र था। इस काल का प्रभाव दक्षिणी इंगलैंड, हीलेंड, वेलियम, पश्चिमी और दक्षिणी जमंनी, स्विटजर लेंड, भीस्ट्रमा, भौराविया, हंगरी, रूस और साईवेरिया के वे भाग जो वर्फ से बंचे हुए थे तक था।

### केपसियन चित्र कला

फांको केन्टेबियन संस्कृति के साथ २ हिम - युग में एक दूसरी संस्कृति भी पनप रही थी / यह केपसियन संस्कृति कहलाती है। प्राचीन केपसियन संस्कृति को औरगनेसियन से मिला सकते है। औरगनेसियन जाति का काल ११५००० से १०००० ई० पू० का माना जाता हैं। बाद की केपसियन संस्कृति सीलूस्ट्रयन भीर मैडगैलेनियन संस्कृतियों के समकालीन मानी जाती है। इस काल में छोटे २ हिपयारों के बनाने की नवीन प्रवृति थी। चित्रकला ग्रन्य कलाग्रों को सुन्दर बनाने में सहायक थी। इस काल के लोग छोटे चाकू, तीन कोने अथवा चतुर्भुज के पहल के वाण के सिर बनाने में सफल होते थे। इस काल के उदाहरए। एलवेकेर राज्य के एलपेका और मिनेटेंडा में, लैरीडा के कोगल में, कैस्टेलन के वालटोरटा जोर्ज में और टेरुयल के टोरमेन में प्राप्त होते है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त भित्ति चित्र हैं। अतः शंका का स्थान नहीं है। विशेष बात यह है कि ये भित्ति चित्र गुफाग्रों के ग्रन्दर ही नहीं बर्लिक खुले मैदान में बाहर भी पाये जाते हैं। चट्टानों पर लाल रंग से यह चित्र बड़े मन मोहक है। इस प्रकार के चित्र इन्हीं गुफाओं में ही नहीं बहिक उस क्षेत्र में भी पाये जाते हैं जिसे भाजकल अफीका कहते हैं। इतिहास वेताओं का कथन है कि उस समय योख्य से अफ्रीका जाने के लिए कोई समुद्र पार नहीं करना पड़ना था। अफ्रीका और योख्प के बीच में जहां ग्राज समुद्र है उस समय नहीं था। बाद में पाषारा -काल तक एक मिट्टी का पुल इत दो महाद्वपों के बीच में रहा। द्यूनिस

में प्राचीन केप्सा ग्रथवा एल गेफत के स्थान पर जो खोज की थी, उसके ग्राधार पर मौरगन ग्रौर केपीटन खोजकों ने केपिसयन संस्कृति नाम रखा। फांको केन्टेब्रियन की ग्रपेक्षा यह सस्कृति ग्रधिक विकसित थी। केन्द्रीय ग्रौर दक्षिग्गी स्पेन से एल्पस पहाड़ी तक फैली हुई थी। इतना ही नहीं समस्त दक्षिग्गी ग्रफीका ग्रौर ऊपरी मिश्र तक इसका विस्तार मानो जाता है। यहां पर लाल ग्रौर काले रंग से चट्टानों में रेखा चित्रगा प्राप्त हुगा है।

केपसियन कला में पशुग्रों को मानव श्राकृति के साथ चित्रित किया गया है। ग्रधिकतर शिकारी जीवन के चित्र हैं। वागा को शिकारियों ने बहुत ग्रारम्भ में प्रयोग कर लिया था। वहां से सोलूट्री की फ्रेंको केन्टावियन संस्कृति के द्वारा यह केन्द्रीय योख्वीय देशों में प्रचलित हुमा। जंगली क्षेत्र का यह बड़ा साथारण हथियार था। बर्फ से दके हए उत्तरी योरुप, उत्तरी श्रफीका श्रीर स्पेन में उस समय वर्षा की ऋत ग्रधिक थी। भ्राज की भ्रपेक्षा उस काल में यह युग कही ग्रधिक ठण्डा था। थोड़े समय में घने जंगल बढ़ गये, जंगलों में बागा स्वाभाविक हथियार था। शिकार ही उनका व्यवसाय था। एक चित्र में एक स्त्री शहद एकत्रित कर रही है। कूत्ते की ग्राकृति के पशु जो फेंको केन्टेव्रियन कला में बहुत कम पाये जाते हैं केपसियन कला में ग्रधिक संख्या में हैं। इस यूग के शिकारियों की दो जातियाँ रही होंगी। यहाँ की कला से यह ज्ञात होता है कि इन चित्रों में स्वाभाविक आकर्षण है। एक गति है। दर्शक को प्रभावित करने की ध्यपार शक्ति है। बर्फ काल में योरुप श्रौर श्रौर श्रफीका की भूमि पर इसी प्रकार की कला की पुनरावृति हो रही थी। यही कला धीरे २ वाइजेंटाइन कला का रूप प्राव्त कर सकी। ग्रार्थिक परिवर्तन के साथ जीवन में परिवर्तन हो रहा था ग्रतः चट्टानों पर इस प्रकार ग्राकृतियों का होना ग्राकस्मिक घटना न थी। स्पेन ग्रीर उत्तरी श्रफीका की भूमि शनैः २ गरमी को प्राप्त हो रही थी। यही परिवर्तन बर्फ काल के ग्रन्त होने की सूचना देरहा था।

इसके पश्चात कुछ समय तक गेंडा और बारह सिंहा चित्रों में धाता ही रहा। भारी हाथी और दूमरे प्रकार का बारह सिंहा चित्रों में से लोप हो गया। ये लोग भी शिकारी युग के चित्रकार थे। परन्तु यह इस युग का श्रंतिम समय था। ये लोग श्रभी तक पशुकी खाल पहनते थे। धीरे २ शरीर की सजावट की प्रथा का प्रभाव बढ़ा।

इस प्रकार बहुत प्रकार के गहनों का ग्राविष्कार हुग्रा। पशुग्रों के सिर कभी २ पशु की पूरी ग्राकृति गेंडे की तरह प्रयोग की जाने लगी। इस प्रकार इस युग के परिवर्तन के कारण ग्रस्थाई कला की कृतियाँ पाई जाने लगी। उत्तरी योख्य की केपसियन संस्कृति जो टाडडीनो सियन भी कहलाता है पिश्चमी ग्रीर मध्य योख्य व उत्तरी स्पेन से ग्रायर-लेंड, स्काटलेंड, यहाँ तक कि पौलेंड ग्रीर दक्षिणी रूस तक फेल गई। दिक्षणी जमंनी की एज्जीलियन संस्कृति से भी मिलकर ग्रन्त में पाषाण-काल में विलीन हो गई। केपसियन संस्कृति के लोग मध्य योख्य तक फेल गये। इटली की केम्पिगनियन ग्रीर नौरिडक संस्कृति जिसका ग्राधार हिंड्डयों के हिथयार प्रयोग करना था पूर्व से योख्य में पहुँच गई. इन सब संस्कृतियों के प्रभाव से मेंगडेलेनियन संस्कृति का प्रभाव कम हीता गया ग्रीर एजीलियन संस्कृति से मिलती हुई ग्रपना ग्रस्तिस्व रखने लगी।

एक शताब्दी श्रथवा हजारों वर्षों में क्या २ परिवर्तन कैसे २ हुये, विस्तत विवेचन के विषय नहीं बनाये जा सकते। इतना श्रवध्य कहा जा सकता है कि इस युग के पश्चात् लोग भूमि जोतने श्रोर मिट्टी के वर्तन बनाने में लगे थे। हरमैन लेचिट के श्रनुसार यह कला श्रफीका से वहाँ पहुँची थी।

परिवर्तन काल में कलात्मक शैली में भी परिवर्तन हुआ। युग के अन्त में स्पेन के क्षेत्र में भिन्त २ प्रकार की चित्र रचना पाई जाती है। अब तक लोग दूसरे की हत्या करके जीवन यापन करते थे अब वे खेती करके और वर्तन आदि बना कर स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करने लगे इस प्रकार वर्फ का काल पाषाएं काल की और अग्रसर हुआ।



### अध्याय ३

## मध्य पाषाण युग तथा नव पाषाण युग

( २०००० से ३००० ई० पू० तक ) =

ज़िसा कि धनुमान किया जाता है कि बर्फ पिघल कर कम हो गई भीर भूमि सूख गई, इस प्रकार वातावरता में गर्मी थ्रा गई। बारह सिहा, बड़े हाथी म्रादि जंगली पशु लोप होते गये। यहाँ तक कि शिकारी चित्रकार भी शनैः २ गायब हो गये । वयों गायब हो गये श्रीर कहीं चले गये इसका उत्तर देना कठिन है परन्तु ऐसा ध्रनुमान किया जाया है कि जब बातावरणा में गर्मी आगई तो मानव की ज्ञान शक्ति अधिक विकसित हुई। वर्फ के युग का स्थान पाषाण युग ने ले लिया। भोगो-लिक प्रभाव से योख्प की रूपरेखा उसी प्रकार की हो गई जैसी आज द्विटगोचर होती है। कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इसका रूप बदल गथा। अब तक हथियार और ग्रीजार प्रयोग में नहीं ग्राते थे, परन्तुः धव कुछ भही शकल के हथियार श्रीर श्रीजारों का प्रयोग होना शारम्भ हो गया । ये श्रीजार पत्थर के बनाये गये। इस प्रकार उपयोगिता के द्दिट कोण से यह स्रीजार कला कृति समभी जाने लगी। इस युग के खदाहरसों का ग्रमःव है। एजीलियन के चित्रित किये गये पत्यरों के भ्रतिरिवत भ्रीर कोई ऐसी वस्सु नहीं पाई जाती जो तत्कालीन कला कृति का अनुपम उदाहरएा कहा जा सके। मानव को ज्ञान हुआ और वह संस्कृति ग्रीर ग्रसंस्कृति का भेद समभने लगा। करीब ई० पू० १००० के कुछ ऐमे परिवर्तन दिखाई देने लगे जो सामाजिक जीवन को बदलने में बड़े सहायक हुए। मब तक पशु नहीं पाले जाते थे परन्तु



सोन्द्रियम भीर भारिम्भक मैकडेन्नेनियम युग के चक्रमक पत्थर के हथियार।



पत्थर से निमित मुद्दों के आकार की कुरुहाड़ी ७३ इंच। (ब्रिटिश संग्रहाखय खंदम)

अब पशुत्रों के पालने की व्यवस्था होने लगी। अनाज बोया जाने लगा। वर्तनों का अन्म हुआ। शरीर ढ़कने के लिए कपड़े की व्यवस्था हुई। धातुत्रों की वस्तुत्रों का बनाना ग्रारम्भ हो गया । साधारएतिया मानव धातु के वर्तनों का प्रयोग करने लगा। अब तक घरवार रहित जीवन था। अधिकतर लोग भ्रमरा करके जीवन यापन करते थे। परन्तु इस युग के प्रभाव से घर बनाका रहने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार बड़े २ भवनों की व्यवस्था हई। स्विटजरलैंड की भील के गाँवों में इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाये जाते हैं। मन्ष्य की जीवन प्रशाली में पहिले की श्रपेक्षा श्रधिक सूख का श्रनुभव होने लगा। सुखमय जीवन के साधन पहिले से कहीं ग्रधिक हो गये। कपड़ा सादान रख कर उसको रंग तथा आलेखनों से सजाया जाने लगा। यद्यपि चित्रकला के कोई महत्व पूर्ण उदाहरण नहीं पाये जाते परन्तू तत्कालीन वर्तनों पर के श्रालेखन युग की गतिविधि को स्पष्ट करते हैं। कुम्हार के चाक का श्रमी ग्राविष्कार नहीं हो पाया था। परन्तु बिना चाक की सहायता से वर्तनों का निर्माण किया गया। (Coil system) मिट्टी की वित्तयों की सहायता से वर्तन बनाने की व्यवस्था की गई। सीघी रेखा ग्रीर वक्र रेखा से वस्तु को सुन्दर ग्रीर शीर प्रसुन्दर बनाने की भावना इस युग की विशेषता है।

नवीन प्रकार के उद्योगों की खोज ग्रारम्भ हो गई। इसके लिए नवीन ग्रोजारों का ग्राविष्कार ग्राविष्यक था। पत्थर को छीलकर तह उतार ग्रथमा लगाकर ग्रोजार बनाये जाने लगे। इतना ही नहीं ग्राजारों में सुराक करके पत्थर के हत्ये डाले जाने लगे। उनको घिमकर चिकता किया गया। उन पर पालिश की प्रकार की वस्तु लगाई गई, इस प्रकार हथियार सुन्दर बन गये। घरों को सजाने ग्रीर ग्रावव्यकता की घस्तुओं के लिये मिट्टी के वर्तन ग्रीर कपड़े की व्यवस्था हुई। हैलन गाईनर की ग्रनुमित में मिट्टी के बर्तनों को पकाने का ज्ञान इस प्रकार हुगा कि टोकरी को मजबूत करने के लिए उसपर मिट्टी थोपी गई, यह दोनों तरफ से मिट्टी से ल्हेस दी गई ग्रीर चिकना करके उसको ग्राग पर श्रिषक मजबूत किया गया। तत्कालीन करचा, चरखा, तोलने के बाँट ग्रीर ढिलया बनाने के लिए प्रयोग किये गये काफ प्रयान लोद ग्रादि के जो चिन्ह प्राप्त होते हैं उनसे वर्तन ग्रीर कपड़े का ज्ञान होता है। वस्तुग्रों का निर्माण निजी उपयोग तक ही सीमित न या बल्क व्यापार का कार्य भी ग्रारम्भ हो गया।



मैगडेलेनियम युग के बारह सिंहा के सींग से निर्मित वर्षे।

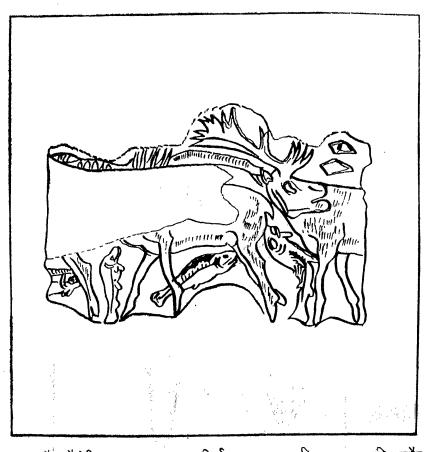

मेकडेलेनियन युग का उत्कीर्रा कला का हिरन, मज़ली भौर बारह सिंहा का चित्र ।

व्यापार के विकास से सामाजिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ। सामाजिक संस्थाओं का जन्म और विकास हुआ। मृतक की स्मृति स्तम्भ, मीनार और पत्थर के भिन्न २ प्रकार के ढ़ांचों की रचना हुई। \*एक मंजिल ही नहीं बिल्क ७० फीट तक के ऊँचे भवनों की रचना हुई। वृटेनि में कारनेस के स्थान पर इसके कुछ उदाहरण पाये जाते हैं। कुछ को वृत में व्यवस्थित किया जाता था। इनके अन्दर छोटे प्रकार के गुम्बज वनाये जाते थे। इस प्रकार की व्यवस्था में शुद्धाकार, सुडौल, और सम सँतुलित होने की भावना है। रोम साम्राज्य के युग में जिस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। उनसे बहुत कुछ सादृश्य के नमूने पाये जाते हैं।

शोधकार्य की ग्रोर योहप का कदम ग्रादर्श है। प्रागैतिहासिक काल के जो विस्तृत विवरण योहप से मिलते हैं, ग्रन्य देशों में नहीं पाये जाते। भारत की प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का सम्बन्ध पौराणिक कथाग्रों से है। द्वापर में भगवान कृष्ण के नाती ग्रनुरुद्ध की कथा ग्रथवा शिल्प के देवता विश्व कर्मा से इसका ग्रनुमान किया जाता है। शिल्प शास्त्र ग्रादि भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वेद में विणित चमड़े पर बनी फ्रिंगिन देवता की मूर्ति कला के उद्भव की प्राचीनतम सीमा को प्रस्तुत नहीं बरती। वहाँ पाषाणा काल का प्रश्न ही नहीं ग्राता चीन, भारत, ग्रफीका ग्रौर ग्रमरीका के क्षेत्र में पाषाणा काल के उदाहरण पाये जाते हैं। ये योहण के उदाहरणों से मिलते हैं। यदिप यह विषय गहन खोज का है ग्रौर ग्रभी पूर्णतया कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता, परन्तु यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक देश में कला का विकास वहाँ के वातावरण के प्रभाव पर ग्रधिक ग्राधारित है।

पाषागा काल के जीवन में वड़े परिवर्तन हुए। यदिप मनुष्य प्रभी तक शिकार को ही श्रिधिक महत्व देता रहा परन्तु खेती के कारण एक व्यवस्थित जीवन की श्रिभलाषा करना मानव का ध्येय हो गया। मकान

<sup>\*</sup>Art through the Ages -- Halen gardner \*भारतीय चित्रकला का विकास - प्रो० चिरंजीलाल भा, एम० ए०



मैगर लेमियन युग का लोमड़ी के मुँह की माकृति का एक बेंत ।



पाषारा काल का बारह सिंहा के दांत, मचुली की रीड की हड़ी मौर सीपी से बमा हार।



चील की पंख की हुड़ी पर उत्कीर्रा बारह सिंहों का समूह, लम्बाई ५ इंच।

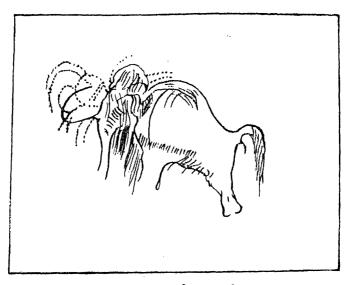

हाथी दंात पर उत्कीर्रा रक विशाल हाथी का आक्रमरा करता हुमा चित्र ।

का बनाना एक पग है। कुछ तो पत्थर की ऐसी सुन्दर वस्तुयें बनाई कि वे अभी तक प्रयोग की जाती हैं। पत्थर के सिल और लोढी एक उदाहरण कहे जाते हैं। सौन्दर्यात्मक भावनायें अभी भली प्रकार विकसित नहीं हो पाई थी। परन्तु तत्कालीन वस्तुओं के निर्माण और उन पर रचित आलेखनों को देखकर मानव के विकास का जान होता है।



#### अध्याय ४

# प्राचीन काल

#### मिश्र की चित्रकला

( स्रनुमानतः ४५००-२४७५ ई० पू० )

g

लील नदी की घाटी की शस्य क्यामला भूमि और उसके विपरीत रेगिस्तानी पठार मिश्र देश के भौगोलिक वातावरण को व्यक्त करते हैं। नील नदी की घाटी की भूमि उर्वरा होने के कारण प्राचीन मिश्र को धन-धान्य से पूर्ण बनाने में बडी महायक हुई। यहाँ का वातावरण इस प्रकार का रहा कि भिन्न २ प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव देश की मौलिक संस्कृति को नष्ट न कर सका। ग्राक्रमण का स्थान कम था। नील नदी का किनारा यातायात ग्रीर राजनैतिक मेल का बडा प्रभावशाली कारण बना । जीन एनी बेसेन्ट के मतानुसार कलात्मक परम्परा के सिद्धान्तों का बीजारोपण ईसा के तीन सहस्राब्दी पूर्व हो चुका था, परंतु ईसा के युग लक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। १८ वें वंश में कला को धार्मिक बंधनी से स्थाई रूप से मुक्ति मिली। ई वांल्डविन स्मिथ का सत है कि मिश्रकी कला प्रगति में कोई विशेष महत्व पूर्ण कार्य नहीं हुआ, आर परम्पराका भ्रनुकरण 'निष्फल रक्षण' के नाम से स्वीकार किया गया। मिश्रापर तीसरी सहस्राब्दी से पहली सहस्राब्दी ईसवी पूर्व तक विदेशी प्रभाव रहा। मिश्र की मौलिक कलात्मक विशेषतार्थे प्रत्यक्ष ग्रीर प्रभावशाली रहीं। परम्परा का पूर्ण अनुसर्गा किया गया यह सब भौगोलिक स्रोर वातावरगा का प्रभाव ही स्वीकार किया जाना चाहिये।

मिश्र की चित्रकला ग्रारम्भ से ही गौण रही। मिश्र के पिरामिड इस बात के सूचक हैं कि यहाँ इस युग में गृह निर्माण कला की विशेष

महत्व प्राप्त हुआ। चित्रकला का प्रयोग स्थापत्य के ग्रलंकरण में विशेष हुआ। मूर्तियाँ खोदी गई श्रीर उनको रंगों से सजाया गया। मिश्र की चित्रकला का लौकिक स्वरूप चित्रात्मक न था बल्कि मूर्ति को सहयोग देने की भावना की पूर्ति करता था। यद्यपि यह कला स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं रखती भी परंतु संयोजन व्यवस्थित भीर नियमानुकूल था। मिश्र की चित्रकला में धर्म का प्रभाव विशेष था। मिश्र देश के निवासी अपने देवी देवता को स्थायित्व देना चाहते थे। श्रतः भिन्न २ प्रकार के गुम्बज ग्रौर मीनार उसी के परिणाम हैं। धार्मिक प्रवृति पूरी तरह चित्रकला में स्थान ग्रहण करती रही। यही बात मूर्ति कला के सम्बंन्ध में भी कही जाती है। श्राकार का प्रेम पिरामिडों के देखने से स्पष्ट होता है | विशाल वस्तु में मिश्र के निवासियों का श्रधिक विश्वास था। स्फिक्स की एक श्राकृति की विशालता इसका उदाहरण है। यह ब्राकृति पिरामिड के पास चूने से बनाई गई है **को (२७००-२६०० ई० पू०) की स्वीकार की जाती है। इसकी ऊँचाई** श्रनुमानतः २१८ फीट या ४७१ फीट स्वीकार की जाती है। इस राक्षस की श्राकृति बड़ी विशाल है। इसका सिर श्रीर कान साधारण श्रादमी से बहुत बढ़े हैं। यह चतुर्थ वंश के (Pharaoh Khapra) फारोह खापरा की माकृति मानी जाती है जिससे ( $\operatorname{Sphin}_{\mathbf{X}}$ ) स्फिक्स के पिरामिडों का गहरा सम्बन्ध स्वीकार किया जाता है। विशालता के साथ २ कड़े **पदार्थं** का प्रयोग भी इसी कार**र**ण किया गया कि यह वस्तुर्ये स्वायी रहें।

परम्परा ने मिश्र की चित्रकला में विशेष कार्य किया। उस समय उरकीएं चित्रकला के क्षेत्र में तीन विधियां प्रचलित थी। प्रथम प्रकार की विधि के अनुसार पृष्ठ भूमि से उठी हुई आकृति को खोदकर चित्रित किया जाता था। मूर्ति कला के साथ इसका गहरा सम्बन्ध था। अतः मूर्ति पर ही चित्र रचना रंगों द्वारा होती थी। द्वितीय प्रकार की रचना पृष्ठभूमि से दबी हुई आकृतियों मानी जाती थी। आकृतियों के पास की भूमि आगे बढ़ाने के लिए काटी नहीं जाती थी बल्कि प्रत्येक आकृति को यों ही छोड़ दिया जाता था। तृतीय प्रकार की विधि बड़ी सरल और सस्ती थी। पृष्ठभूमि पर आकृतियों को रेखा में ही खोद दिया जाता था। मिश्र के निवासी दीवार को अलंकरए हीन नहीं छोड़ते थे। बिना आकृति की दीवार उनके विचार में मही थी। यदि आकृतियों वित्रित नहीं करते थे तो अपनी भाषा के कुछ शब्द जिल्ल देते थे। आकृतियों के चित्रण में

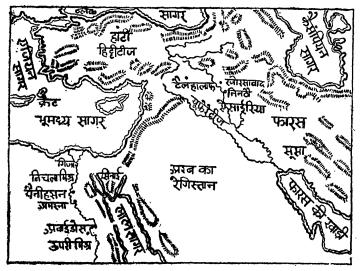

प्राचीन मिस्र



श्रनेक रंगों का श्रालेखन जिसमें मिस्र के नीचे भाग का बाज फारोह की रक्षा कर रहा है। किनारे की कथानक रूढ़ियों में यूरियस को सूरज के चक्र के साथ दिखाया गया है। चटकीले रंग लाल, नीला, पीला श्रौर हरा का प्रयोग किया गया है। प्राचीन मिस्र •

लौकिकता का विशेष स्थान था। भिन्न प्रकार के कोए। के द्वारा स्राकृति का चित्रए। करते थे जिससे वह स्राकृति भली प्रकार जानी जा सके। थेवस में नाख्त के १८ वें वंश के चैत्य में आकृतियों के पैर बाहरी रेखाओं में ग्रंकित किये गए हैं। इस चित्रण में आकृति की मुद्रा का विचार नहीं किया गया है। ब्राकृति के कूल्हे तक रेखा चित्रए पर बल दिया है। कमर को आधा मोड़ दिया गया है जिससे सामने को हो गया है। इस मुद्रा में श्राकृति को सरलता से पहिचाना जा सकता है / इसी कारण सिर भी रेखाग्नों में चित्रित किया गया है। ग्राकृतियाँ एक सी न होकर ग्रदल बदल कर हैं, श्रधिकतर रेखा चित्रएा में हैं। उद्देश्य यही है कि सरलता से परिचय किया जा सके। चित्रण में वास्तविकता है। ग्रधिकतर सपाट वाश देकर हश्य में पाकृतियों को चित्रित किया गया है। रेखा चित्रशा में रंग का प्रभाव कम नहीं हुआ है। मिश्र की चित्रकला में परछाई को नहीं प्रदिशत किया है। ईंट के लाल रंग के बल के द्वारा आकृति की मांस पेशियां, और स्त्री का रंग पीला मटीला प्रयोग किया है। बाल, ग्रांख की पुतली ग्रीर भौंह ग्रादि को काले रंग से भौर बड़ी पतली सफेद रंग से चित्रित की गई है। हरे, नीले श्रीर इसी प्रकार के दूसरे रंगों से पशु, पक्षी, बुझ श्रीर पानी ही नहीं बल्कि आकृति के गहने आदि को चित्रित किया है। यह प्राचीन चित्रगा पद्धति थी जो मौलिक थी ग्रौर लोकाचार के ग्रनुसार स्वीकार की जाती थी। इसी प्रकार के बहुत से स्वेच्छानुकूल माध्यमों का प्रयोग किया गया था। जिस आकृति को प्रमुखता देनी होती थी उसकी ग्रन्य ग्राकृतियों से बड़ा चित्रित किया जाता था। ऐसे बहुत से चित्र हैं जिनमें नाख्त श्रीर उसकी पत्नी को उतना बडा दिखाने के लिए चित्रित किया गया है उसके नौकरों की सापेक्षता में। कहीं २ स्त्री की माकृति पुरुष से छोटी बनाई जाती थी। श्रव सिम्बैल के रामेशेज़ द्वितीय का चित्र इसी प्रकार का है। मिश्र के चित्रकार छोटी आकृतियों को समुदाय में चित्रित करते थे। घटनाग्रों का ग्रलग २ चित्रण होता था ग्रीर किसी विभाजक रेखा के द्वारा उन चित्रों को ग्रह ग नहीं किया जाता था। छोटी ग्राकृतियों को चित्रित करके कलाकार बहुत सी ग्राकृतियों के समूह को चित्रित कर देता था। मिश्र का चित्रकार वर्तमान के चित्रकार से भिन्न था। वह बिना परिप्रेक्ष्य (Prespective) की सहायता के ग्राधार की रेखा खींचकर ग्रपनी निश्चित ग्राकृतियों को उसके सहारे ग्रकित कर देता था। उसके ऊपर दूसरी रेखा खींचकर दूसरी श्राकृतियाँ श्रीकत कर देता था। इस प्रकार प्रत्येक आकृति समूह के बाद दूसरी आकृतियों का समूह चित्रित करता था। वर्तमान में कलाकार (Perspective) परिप्रेक्ष्य का



मिश्र की भाषा माकृतियां

प्रयोग किये बिना नहीं रह सकता। परिप्रेक्ष्य के प्रभाव के परिणाम बहुत हैं। यदि कुछ ब्यक्ति एक ही कार्यमें गतिशील हैं ग्रथवा किसी एक वस्तु कां ही वर्णन ग्रथवा चित्रए। करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि एक धाकृति की दूसरी के पीछे चित्रित किया जाय, कलाकार उनमें से एक को उस मुद्रा में चित्रित कर देता है और जहाँ जैसी ठीक हो उसकी धागे की धाधी प्राकृति का रेखा चित्रण कर देता है। जो वस्त्यें भूमि पर खडी होती हैं उनके लिए यह बात बिल्कुल ठीक है परन्तू जो धरातल के समानान्तर रहती हैं उनका क्या उपाय हो। इसके दो उपाय हो सकते हैं, एक भील ग्रंथवा नदी में मछलियां नीले पानी में ग्रार-पार तैरती चित्रित की जा सकती हैं अथवा यह इस प्रकार चित्रित की जाय मानो ऊपर से दैली गई हों। मुख्यतया इसमें वही रेखा चित्रण प्रयुक्त होगा जो किसी भी भाकृति के चित्रण में होता है। इस प्रकार से एक भील जी हवा से विक्ष्य दृष्टिगोचर हो धीर उसके किनारे के पेड यहां तक कि फील के मध्य के दृश्य एक तरफ से उस चित्रण में ही चित्रित होगे। अन्त में कलाकार बहुत भी वस्तुश्रों को ग्रालेखन में बदल देगा। दलदल में कमल का फूल चित्रित करने के लिए नीली पष्ठभूमि पर टेढी-मेढी रेखायें चित्रित की जायें ताकि पानी को स्पष्ट चित्रित किया जा सके।

भिषकतर मिश्र की सजावट में इसी विधि का अधिक अयोग है। कलाकार इसको परम्परा से प्रयोग में लाते चले आ रहे हैं। यद्यपि उनका क्षेत्र इस दृष्टिकोए। से सीमित है परन्तुं इसमें भी पर्याप्त भिन्नता है। संरक्षकों द्वारा यह परम्परागत लोकिक विधि कलाकारों पर योपी गई थी। आकृति के क्षेत्र में दूसरी आकृतियों की अपेक्षा मानव आकृति में परम्परा और लोक-रुचि का विशेष स्थान था। एक बादशाह खनाटन (१३७४ से १३४६ ई०) के राज्य में प्रकृतिवाद पर अधिक बन्न दिया गया।

मिस्र की उस्कीर्ण कला परम्परा के स्वीकार करने पर भीं मूर्तिकला की सपेक्षा स्रधिक रुचिकर है। जो गुम्बजों पर स्राकृतियाँ बनाई बाती थीं वे बाद में स्रजायब घरों की शोभा बढ़ाने लगीं। इससे जनता में रुचि उत्पन्त हुई। उनसे समृद्धिशाली स्रोर भिन्न २ प्रकार की संस्कृति का ज्ञान हुसा। जो भावना मूर्ति में प्राप्त होती थी बह उस्कीर्या चित्रों में सी प्राप्त हों।

मिश्र की इस यूग की चित्रकला में महलों, चैस्य श्रीर समाधि धादि को सजाना ही मूख्य था। ग्रतः इसकी प्रगति स्वतन्त्र न होकर मूर्ति श्रीर स्थापत्य कला से सम्बन्धित थी। प्राचीन साम्राज्य में इसी कारण उत्कीर्ण कला को सुसज्जित करने का कार्य ही चित्रकला का माना जाता है। मध्य साम्राज्य में कलाकार कुछ प्रगतिशील हए ग्रीर उत्कीर्णकला को छोड़कर स्वतन्त्र रूप से भित्ति चित्रगा करने लगे। उत्कीर्ण चित्रों को ससिजित करने में चित्रकार कठिनाई धनुभव करते थे। सपाट भित्ति पर उनकी तुलिका स्वच्छत्द गति से चलती थी। चित्रकला का विषय धार्मिक न था। दैनिक जीवन की घटना का चित्रण ही मूख्य उद्देश्य था, अतः चित्रों में शिकार, जैवनार के दश्यों की भरमार है। एक चित्र में एक भद्र पूरुष एक नाव में मछली का शिकार कर रहा है। उसकी प्राकृति जीक-संगत विधि से चित्रित की गई है। दूसरे चित्र में एक नदी का दृश्य है। यह पहले की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र गति से चित्रित है। आकृति गति पूर्ण है सथा लोक-संगत विधि से सब प्रकार की गति को व्यक्त करती हैं। चित्र में जल का दृश्य बड़ा मनोरम है। लहरों का वेग बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किया गया है।





खेतों में फसन का काटना, भूसा अलग करना, ग्रौर एकत्रित करना (मिस्र की चित्रकला)



प्राचीन काल बैबीलोन का चमकदार टाइल ६०६–५३६ ई० पूर्व शेर का सड़क पर प्रगमन

• 

#### मैसेपोटामिया की चित्रकला

¥

#### ( अनुमानतः ४००० से १६२५ ई० पू० तकः )

मैसेपोटामिया का देश दजला - फरात घाटी के बीच स्थित है। दक्षिण और पूरव में यह भरव के रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ सभ्यता मिश्र की सम्यता के समात है ग्रीर चार सहस्राब्दी ई० पू० की स्वीकार की जाती है। ईसा के ३ हजार वर्ष ऐसे सुमेरियन जाति के लोग जो सेमेटिक नहीं ये प्राचीन श्रयहूदी नगर-राज्यों में बस चुके थे। ये जातियां ग्रपने ग्रस्तित्व के लिये ग्रापस में लड़तीयी द्यास्त्रिरकार द्यकाड़ी यहूदी जाति के लोगों ने उनको २७५० 🕻 । पू॰ में जीत लिया। दूसरी सहस्राब्दी ई० पू॰ में ग्रसेरिया केयहूदी शक्ति शाली हो गुमे भौर राज्य स्थापित कर लिया। यह राज्य ६ वीं शताब्दी ई० पू॰ से ७ वीं शताब्दी ई० पू॰ तक उन्नति शील होता रहा। ७ वीं शताब्दी हैं ० पू० के बाद वेवीलोनिया से चालडिया निवासियों ने उनको नष्ट कर दिया। वे भी ग्रगली शताब्दी में फारस के ग्राधीन हो गये। इस देश <sup>क्र</sup> चित्र कला की कोई स्वतन्त्र प्रगति नहीं हुई। कारण देश का स्वतन्त्र चित्रकलाकी प्रगति घौर ध्यानभी नहीं था। स्थापत्य कलाके विकास की ब्यवस्था हुई। मिश्र की भांति यहाँ सकड़ी झोर परवर के भवनों का निर्माण नहीं हुग्रा, क्यों कि यहाँ पर इस प्रकार की सामग्री का ग्रभाव था। ग्रत: ईटों की सहायता से निम्न प्रकार के भवनों का निर्माण हुन्ना। पत्थर का भी ग्रभाव था घतः मूर्ति कला को वह थायिक्त प्राप्त न हो सका जो मिश्र की मूर्ति कला को आया। इस प्रकार मैंसेपोटामिया की कला एक सीमित कला कही जाती है।
यहाँ के कलाकारों ने मिश्र से ही ग्रधिकतर शैली तथा स्थापत्य कला
की महरावों का ज्ञान प्राप्त किया। समतल भूमि पर उभार देकर
आकृति की रचना हो तत्कालीन मृति कला की शैली थी। इन मूर्तियों
को रंगों से मजाया जाता था। यही सजाबट तत्कालीन चित्रकला थी।
मैंसेपोटामिया का नगर कलात्मक नगर माना जाता था। दरबाजों
पर ताँवे आदि के ऊपर उभार देकर श्रालेखन बनाये जाते थे जिनमें
सिंह के सिर वाला गिद्ध जिसके पंख फैले हुए हैं उत्कीर्ग किया गया
है। कुछ गहरी कुछ उथली उत्कीर्ग की हुई श्राकृतियाँ श्रंकित की
गई हैं।

क्ला की विशेषता- यदिप यहाँ के कलाकार मिश्र की अपेक्षा श्रधिक चतुर न थे परन्तु मैसेपोटामिया की कला के स्पष्ट गुरा हैं। प्राचीन लौकिक पद्धति के प्रति इन कलाकारों की ग्रधिक रूचि थी। वर्णाननात्मक परिप्रेक्ष्य ( Descriptive Perspective ) जैसे (Horror Vacui) अर्थात मृतियों में आकृतियों को पद के अनुसार जरकीर्ण करते थे। असीरिया और फारस के लोग इसके विपरीत कार्म करते थे। शारीरिक गठन ग्रीर पौशाक के ग्रतिरिक्क भी कुछ भावा-त्मक अन्तर द्ष्टिगोचर होते थे। मिश्र की अपेक्षा मैसेपोटामिया का जीवन के प्रति ग्रलग मत था। मिश्र की कला ग्रगम्य ग्रीर भेदभाव रहित थी। मैसेपोटामिया की कला में पवित्रता की सीमा का प्रतिवंध नहीं था। कलाकार स्वतन्त्र था और वास्त्विक श्रथवा प्रतीकात्मक रूप से विषय को श्रंकित करता था। पृष्ट भूमि की भिन्नता थी। मैसै-पोटामिया की कला एक युग से दूसरे युग में भिन्त थी, क्यों कि राज्य अरिवर्तन जल्दी २ होता रहता था। सुमेरिया भ्रौर वेवीलोनिया की े संस्कृति में सिर्फ यह अन्तर था, कि दोनों की भाषा एक थी अतः सिवाय सिलालेखों के द्ष्ट सम्बन्धी कला में स्रीर कोई प्रभाव नहीं अपदा । एसिरिया निवासियों ने प्राचीन प्राची के सब कलात्मक प्रभावों को ः स्वीकारः कर्के श्रयना लिया। इतना ही नहीं प्रतीची के प्रभाव भी वैसे ही स्वीकार कर लिये गये। उन्होंने आरम्भिक सांस्कृतिक विशे-पताश्रों को स्वीकार कर लिया, यहाँ तक कि वे लोग मैसेपोटोमिया कि रोमनस कहलाते थे। फारस के लोग एसीरिया के साँस्कृतिक उत्तरा-धिकारी थे, उनकी कला का बहुत भाग यूनानी प्रभाव से प्रभावित

था। यहूदी मौज़ेकलो के प्रतिबन्ध के कारण स्वतन्त्र कलात्मक शैली को जन्म नहीं दे सके थे। यहूदी बंजारों की स्थापत्य कला की कोई परम्परा नथी। बाद की शताब्दियों के पिहले दस्तकारी के वार्य जैसे बढ़ई, लुहार और इसी प्रकार के ग्रन्य कार्यों का ग्रभाव था। मैसे पोटामिया की कला में युग तथा भिन्न २ जातियों और संस्कृति के लोगों के प्रभाव से प्रावैधिक रूप से भिन्नता थी। ब्रिटिश संग्रहालय में एसीरिया की उत्कीणं कला (Relief Art) के दो उदाहरण है जो ग्रसुरवैनीपाल के समय के स्वीकार किये जाते हैं। एक चित्र में नंगे ग्ररब के लोग ऊँट पर चढ़े हुए हैं और एसीरिया की ग्ररब-रोही सैना उनका पीछा कर रही है। दूसरा चित्र राजा और रानी का भोजन करते हुए हैं उनके सेवक सेवा में खड़े हैं। चित्र की ग्राकृति भद्दी श्रीर भ्रमुपात रहित हैं।

मैसेपोटामिया की उत्कीर्ण कला में मिश्र की कला की अपेका मावना, व्यवहार, वर्ताव और भिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है। असुर नासिरपाल द्वितीय के समय का स्वयं बादशाह द्वारा शेर का शिकार का एक उदाहरण है जिसमें शेर क्रोध में रथ पर आक्रमण करता है। एक दूसरा इसका उदाहरण खून से लथपथ शेरनी का एक उत्कीर्ण चित्र हैं जो क्रोध से दहाइ रही है, उसके पीछे के पैर बेकार हो गये हैं। कलाकार ने उसके दुःख और दर्द का बढ़ा सफल चित्रण किया है। मिश्र की कला में यह वास्तविकता नहीं पाई काती हैं।

मैसेपोटामिया की कला में वर्णननात्मक वास्तविकता भीर प्रती-कात्मकता है। पहाड़ी जंगलों के वास्तविक दृश्यों का चित्रण है। पहाड़ियों के चित्रण में ईश्वर के स्थान को भी उत्कीण किया गया है। यहाँ कला प्रतीकात्मक हो गई है। यहाँ की कला में वास्तविक विषय का चित्रण है। एनीटोम के रथ के पीछे गिद्ध की तरह की एक चट्टान पर उत्कीणित एक फालतू बच्छी भानों का तरकस बना हुमा है। इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण है जिसमें ग्राभिव्यंजना साहित्यक है विषय सामाजिक है शत्रुम्नों पर एक जाल डाला गया है।

फारस स्रौर एसीरिया की कलामें विशेष प्रकार से पशुशों को काल्पनिक रूप से समस्त प्राचीन कलामें चित्रित कियागयाहै। दीवारों पर पंख दार परियों को, मानव की प्राकृति के सांझों को को दरबाजे की रक्षा करते दिखाये गये हैं, अलंकारिक, वैधानिक भौर सुन्दरतापूर्ण हैं। इस प्रकार की कला दूश्वरे भाग के मैसेपोटामिया की कला में नहीं दृष्टिगोचर होती है। मानव श्राकृतियां भौर पशुभों की मांस पेशिया श्रवलोकनीय हैं। उनकों श्रलंकारिक विधि से चित्रित किया गया है। भारी पोशाकों के किनारे सूक्ष्म विवेचन तथा चित्रण के साथ चित्रित किये गये है। उनमें गुरुस्व का प्रभाव है क्यों कि वे सटकाये नहीं जाते हैं।

मैसेपोटामिया में इस समय तक चित्राश्मक कला का विकास नहीं हुआ था। दीवारें इतनी सपाट नहीं थी जो चित्रकला के लिये उपयोगी होती हैं। धान्तरिक में छज्जों का धमाय था। ३००० ई० में सुमेरिया में वर्तनों पर स्वतन्त्र शैली का चित्रएा था परन्तु वह प्रधिक समय तक नहीं चला। मिश्र की पेपरी चित्रकला में लघु व्याख्यात्मक कला की धावश्यकता न थी। मैसे पोटामिया के लोग मिट्टी पर लिखते और खुदाई करते थे। खूटे की शकल की धाक्रतियाँ बनाते थे। फारस और एसीरिया के बहुत से चमकदार टाइल रंग की विशेषता के कारण चित्रात्मक प्रतीत होते हैं। उत्कीणं ईटों में धाक्रतियाँ रूप सम्बन्धी कला से मिश्रित है। उदाहरण लिये शेर और धनु भरि और पंख दार सांब का चित्र जैसा हेरिस के महलों में पाया जाता है, धवलोकनीय है।



#### एसीरिया की चित्रकला

(ग्रनुमानतः १००० से ६१२ ई० पू०)

હ્

द्वजला श्रीर फरात के ऊपर की श्रीर एक घाटी में सुमेर श्रीर श्रकाद नामक राजा श्रों द्वारा स्थापित राज्य था। एसीरिया की रियासत सैनिक थी। सूर्य देवता से इस देश का नाम पड़ा। यहाँ के निवासी शिकार करने धौर युद्ध करने में बहुत निपुरा थे।

एसीरिया में सुमेर देश की आकृतियों को अपनाया गया । स्थापत्यकला घौर मृति कला के तत्कालीन उदाहरणोंसे ज्ञात होता हैं कि भिन्नप्रकार की सम्यता की आवश्यकता थीं । पूर्ति के लिये मृति और भवनों को सुसज्जित करने के लिये कला की सहायता प्राप्त की गई । उस नगर के मदिर के निर्माण में सुमेर शैली का अनुकरण किया गया । इस शैली में विशाल चबूतरे है, खुले आँगन रखे जाते थे । प्रसादों के निर्माण में एसीरिया की शैली को अपनाया गया है । दरवाजे पर भीमकाय बैल अथवा शेर की आकृति अङ्कित की गई है । अधिकतर उत्कीर्ण कला के उदाहरण ही पाये जाते हैं । इनके विश्रण में रक्षा की भावना छिपी है । यहाँ के निवासियों का यह विश्वास था कि दरवा जे पर ऐसी आकृतियाँ शत्रु से रक्षा करती हैं । इन प्रसादों के आँतरिक भाग में कमल के फूल के सुन्दर आलेखन बने हुये हैं । यहाँ कला की प्रगति उपादेयता की भावना से है । चित्रकला को स्वच्छन्द चित्रण का अवसर नहीं मिला है अतः चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला की सुन्दरता बढ़ाने में अधिक सहयोग देती है । धातु का स्वतन्त्र रूप से प्रयोग हुआ ।

इस युग में असीरिया की कला में चित्रकला का अभाव है। तस्कालीन, स्थापत्य कला शान-शौकत के लिये विख्यात है। अगिएत भवन विशाल तथा खुले आँगनों से सुसज्जित दर्शक को बड़ा प्रभावित करते हैं। ईंट और पत्थर का इनकी रचना में प्रयोग किया जाता है। फर्श में सुन्दर टाइल्स का प्रयोग किया गया है। दरवाजों पर प्रभावशाली आकृतियाँ उस्कीण की गई हैं। आन्तरिक भाग में युद्ध के विषय को लेकर अपरिमित आकृतियाँ उस्कीण की गई हैं। सान्तरिक भाग में युद्ध के विषय को लेकर अपरिमित आकृतियाँ उस्कीण की गई हैं।



### चालडिया-अथवा नव वैवीलोनिया की चित्रकला

(६१२-५३६ ई० पू०)

9

िनने के पतन के पश्चात् दक्षिणी और पूर्वी पठार पर दो राज्य स्थापित हो गये। चाल्डिया के न्यूवचाडनेजार ने बेवीलोनिया को निर्माण किया। महल, मंदिर और लटकने वाले बाँगों के निर्माण में यह निनवे की अपेक्षाय्यविक शानदार बन गया। इस युग का बेवीलन इतिहास विख्यात है जिसको ग्रीक यात्री हैरो डोटस ने यह दियों के आकर्षण का नगर बतलाया है ज्यापार और कारोबार की बड़ी प्रगति हुई। ज्योतिष और खगोल विद्या की बड़ी उन्नति हुई। चाल्डिया निवासियों ने वृत को ३६०० में विभाजित किया। राशिमंडल का पता लगाया और पांच ग्रह नक्षत्रों की खोज की। परन्तु चाल्डिया का बेवीलन अपनी शिवत और प्रभाव अधिक समय तक कायम न रख सका। और ५३६ ई० पू० में फारस के साइप्रस के लिये द्वार खुत गया।

इस युग में भी भ्रन्य देशों की भाँति चित्रकला की प्रगति स्वतन्त्र इप से न हो सकी। मूर्ति तथा स्थापत्य कला की सहायता में ही कला की भगति दृष्टिगोचर होती है। इस युग के बेवीलोनिया के परम्परा गत दृश्यों को देख कर ही तत्कालीन कला का भ्रमुमान लगा सकते हैं। एक दीवार के भवशेष पर कुछ टाइलों में शेर की भ्राकृति ऊत्की गां है यह सजावट का सुन्दर उदाहरण है। द्वार पर जो भ्रालेखन उत्की गित्त है वह समकालीन सुमेरिया और एसीरिया की कला से मिलता है। उर स्थान पर एक पित्र मंदिर में चमकदार टाइल लगे हुये हैं। चाल्डिया निवासी उभार की भ्राक-तियों को श्रीक महत्व देते थे।

#### एकेमेन-फारस को चित्रकला

( x38 - 338 go do )

2752

चालिडियन यहरी श्रीर ईराबी जनका के सहस्रोग से एसीरिया की शक्ति समाप्त हो गई श्रीर चाल्डियन साम्राज्य की स्थापना हो गई। ये ईरानी लीग इन्डो योरोपियन जाति के वे लीग थे जी उत्तरी हरे भरे मैदानों से मेडोपरसियन क्षेत्र में निवास करने लग गयेथे। इन्होंने दजला ग्रीर फरात की घाटी के पूर्व में पहाड़ीं पठारों पर धापना राज्य स्थापित कर लिया था। हेलन गार्डनर का कथन है कि पांचवीं और छटी राताब्दी में जब फारस के सीग यहाँ निवास करने अत्या गये थे, इससे पूर्व का पूर्ण वृतान्त नहीं प्राप्त होता है। ईसा के पूर्व ४००० वर्षतक जब कि पत्थर काल की गएना की जाती है वहाँ के गाँवों में वर्तनों पर चित्रकला का प्रचलन उच्च को£ट का था। शिकागा विश्व विद्यालय के भ्रोरेन्टियल इंस्टिट्यूट की खोज के भाषार पर एकंमैनीडे के समय तक का इतिहास और कलाकी प्रगति खोज का विषय हैं। मीडो परसियन लोगों का एक धर्म में विश्वास था। जिसको उनके पेगेम्बर जैराध्रुस्ट्रा ने स्थापित किया था। इस धर्म के मन्तर्गत मन्द्राई भीर बुराई दो शनितयां थी। नीति के मनुसार मन्द्राई को ग्रहरामजदा भीर बुराई को ग्रहरीमन कहा जाता था।

४५० ई० पू० मीडियन राज्य के एक काश्तकार साइरस ने भपनी धनुर्विद्या के प्रभाव से पश्चिमी एशिया तक राज्य स्थापित कर लिया श्रीर फारस की खाड़ी से रूम सागर तक श्रपनै श्राघिपत्य में कर लिया। ५३६ ई॰ पू० में वेवीलन उसके श्रधिकार में हो गया फारस के राज्य में कुछ समय पश्चात् मिश्र भी मिला लिया गया। इस प्रकार डारियस के श्राधिपत्य में यह राज्य बड़ा समृद्धिशाली रहा। इसका राज दयालुता श्रीर बुद्धिमत्ता पूर्ण रहा। नागरिकता का श्रधिकार जनता को न था। बादशाह के शब्द ही कानून थे। श्रारम्भ में राजा राज्य के उत्तरदायित्व को समभते थे बाद में राजा श्रानन्दमय जीवन व्यतीत करने लगे श्रीर राज्य का पतन हो गया ३६१ ई० पू० में सिकन्दर महान की श्राधीनता स्वीकार कर ली। यह है ऐकीमैनिया फारस का राजनैतिक इतिहास।

इस युग की चित्रकला के सरवन्ध में ग्रधिक ज्ञात नहीं है। मूर्ति भीश स्थानत्य कला को विशेष स्थान प्राप्त हो पाया है। एक मैनिया के लोगों को विशाल भवन बनवाने की बड़ी रुचि थी विशाल प्लेट फार्म के ऊपर प्रासादों के समूह की रचना धायोजित करदी थी। छत को रोकने के लिए भव्य खम्बों की रचना कराई जाती थी जिनमें मानव ग्रीर पशुग्रों की ग्राकृति के ग्रालखन खुदबाये जाते थे। उनको रंगों से सजाया जाता था। इन रचनाग्रों से तत्काबीन शान शौकत का पता लगता है। ईरानी पशुग्रों से कितना प्रेम करते थे इन कथानक छिढ़ियों से स्पष्ट दिखाई देता है। सुनहरी रंग का प्रयोग भी प्रचलित था।

धातु का प्रयोग भली प्रकार हों चुका था। ईरानी लोग धातु प्रयोग में बड़े कुशल थे। पशुग्रों की ग्राकृतियों का ग्रालेखन में प्रयोग उच्चकोटि का भीर लोकिक था। इस प्रकार उनकी सरल ग्राकृति से दृढ़ ग्रीर प्रभावशाली ग्रालेखन की रचना होती थी। दैनिक जीवन की ग्राकृतियों को सजाना मुख्य उद्देश्य था। इस सजावट को पशुग्रों की ग्राकृति से पूर्ण किया जाता था।

एकैमैनिया की कला शान शौकत की थी। रंग की विशेषता थी। परसीपोलो की मूर्तियों में परंथर काटने की किया के द्वारा आलेखन पूर्ण किया जाता था। ईरानी सोंने चौदी आदि की धातु का प्रयोग करते थे। इस धातु की सहायता से पशुक्रों की लौकिक आकृति को जन्म देते थे। हेलन गाउंनर इस कला को सुमेरिया, फारस और ग्रीक से भी सम्बंधित करते हैं।



#### मूमध्य सागरीय चित्रकला

भूमध्य सागरीय क्षेत्र-प्राचीन संसार के सांस्कृतिक सूबे ग्रीस श्रीर रीम ग्रपनी पराकाष्ठा पर थे। वे श्राभिजात्य संसार में भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहे जाते हैं। इसके श्रन्तगंत पूर्वी भूमध्य सागरीय देश केट, साइप्रस, एईगियन, एशिया माइनर का किनारा, ग्रीस श्रीर इटली के प्रायद्वीप शाते हैं।

#### ऐजिया की चित्रकज्ञा

(प्रनुमानतः ३००० ई० पू० से ११०० ई० पू० तक)

3

भूमध्य सागर के उत्तर की ग्रोर एक बहुत प्राचीन सम्यता थी। इस सम्यता को भिन्न २ नाम दिए गए। ऐजिया की सम्यता ग्रधिक उपयुक्त समभी गई। बादशाह माहनोस इसका मुख्य बादशाह था। ग्रतः इनको मिनोनियन सम्यता भी कहते हैं। बादशाह माहनोम (लगभग १५०० ई० पू०) का समय इस सम्यता का स्वर्ण युग माना जाता है। यह ग्रीक सम्यता से पूर्व की सम्यता स्वीकार की जाती है। नील के एक ब्यापारी हैनरिप शिशिलमैन का ऐसा विश्वास है कि यह सम्यता वास्तव में ग्रीक की सम्यता के पूर्व की है। बीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में सर ग्रार्थर ईवनस ने

यह खोज की है कि (Cnossus) नोसस में क्रेटन सम्यता के बहुत से अवशेष पाये गये हैं। केट में ऐजिया की सम्यता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी और माईसीनियन युग तो उसकी भई मात्र था। अतः नौसस के टापू के प्रासादों के अवशेष दो हजार वर्ष के मध्य में निर्मित हुये होंगे। इस सम्यता को प्रवित्त करने वाले कौन लोग हैं उनके निकास के सम्बंध में अभी कुछ भी ज्ञात नहीं हो पाया। पाषाण काल में यह सम्यता थी। आरम्भ में यह कों। का प्रयोग करते थे। इनकी लिखने की भी एक शैली थी। यह शैली और वर्णमाला अभी तक भी ज्ञात नहीं हो पाई।

क्रेट की धाबहवा कंभल धीर प्रकाशवान है। जाड़े की बरसात से उपज ग्रासान हो जाती है। भूमि ग्रधिकतर खेती की नहीं है। जहां यह स्थित है वह तीन द्वीपों का सिंह द्वार स्वोकार किया जा सकता है। यही कारण है कि क्रेट के निवासी समुद्र में यात्रा करने वाले, व्यापारी और घोषानिवेश बसाने वाले माने जाते हैं। यह लोग ग्रपना माल जिसमें वर्तन और धातु की वस्तुयें ग्रांद एईजियन के बारों तरफ, एशिया धीर मिश्र में भेजते थे। मिश्र के चैत्यों में उस चित्रकला का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत से उदाहरण पाये जाते हैं। उनके बतंत्र बहुत विख्यात माने जाते हैं। ये लोग प्रकृति के उपासक थे। रीति रिवाजों को विशाल मन्दिर ही नहीं ग्रपितु छोटे २ कन्नों ग्रीर मन्दिरों में भी सम्पन्न किया जाता था। फोर्डडाहक का कथन है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में इनको जीवन ग्रीर सौन्दर्य दृष्टिगोवर होता था। बादशाह माहनोस के समय में यह सम्प्रता माईसैनी, टिटन ग्रीर द्रोय तक भी फैल चुकी थी परन्तु यहां टापू की श्रपक्षा स्थिति विपरीत थी।

हेलन गार्डनर के मतानुसार कोट का इतिहास तीन भागों में बौटा जा सकता है। प्रथम माहनोन ३५०० से २२०० ई० पू० मध्य के माहनोन, २२०० से १६०० ई० पू० ग्रोर बाद के माहनोन १६०० से ११०० ई० पू० के स्वीकार किये जाते हैं। बादशाह माहनोस का युग १५०० ई० पू० का स्वीकार किया जाता है। इसी को होमर का युग भी कहते हैं। क्योंकि होमर की कविता में इसका वर्णन है। होमर की कविता का युग १३५० से ११०० ई० पू० का माना जाता है। इस युग में देश में पशान्ति पी।

ग्रन्य स्थानों की भौति इस युग में चित्रकला भित्तियों पर की जाती थी। प्रासादों की दीवारों को भली प्रकार सजाया जाता था। क्रेट के जीवन की फलक इस यूग के चित्रों में पाई जाती है। ग्रत: विषय को सामाजिक ही स्वीकार करना पड़ेगा / साँड की लडाई. विशाल जुलूसों का निकलना भ्रौर भिन्त २ प्रकार के उत्सवों को मनाना ही मुख्य विषय थे। इसके अतिरिक्त ये लोग प्रकृति के पुजारी थे। प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण, पद्म, पक्षियों ग्रीर फूल पत्ती के साथ २ मछली ग्रीर समुद्री जीवन का चित्रराया। धतः इनको भारतीय बौद्धकाल के चित्रों की भौति हम भित्ति चित्र कह सकते हैं। केण्डिया (Candia) के अजायबचर में एक पांच फीट लम्बे प्याले पकड़ने वाले का चित्र है, ओ १५०० ई० पू० का माना जाता है। चित्र की आकृति गति पूर्ण है। पोशाक में आलेखन है श्रीर सोना चढ़ा हुआ। चाँदी का प्याला कितना भारी है कि प्याले को ले जाने वाला वक्षस्थल को तानकर खड़ा है। ग्राभूषणों का प्रचलन था क्यों कि श्राकृति पैर तथा हाथों ग्रीर भुजाग्नों में कुछ पहने हुए है। बाल षुंघराले हैं। जुलूस का प्रभाव बहुत ही अलंकारिक दृष्टिगोचर होता है। धाकृति का रंग काला है। मिश्र की तस्कालीन यह प्रथा थी कि पुरुष लाल रंग से ग्रीर स्त्री को पीले रंग स चित्रित किया जाता था। एक चित्र एक राजकुमार का है। इस चित्र का कुछ भाग उत्कीर्ण किया हम्रा है। चित्र में पिछले चित्र की अपेक्षा अधिक गति है। भूमि टूटी फूटी है, कारण कि लिली के फूल उगाये हुये हैं। कुछ स्थान पर प्रकाश, कुछ पर छाया का प्रभाव प्रवलोकनीय है। यह बहुत कुछ मिश्र की कला से मिलती है परन्त चित्र में स्पूर्ति ग्रीर व्यक्तिस्व है। कुछ चित्र मन्दिर की दीवारों पर भी चित्रित हैं इन चित्रों में स्फूर्ति, उत्फुल्लता श्रीर नैसर्गिकता है। इस चित्र में एक समाधि के चारों तरफ जन समूह एकिशत है। चित्र से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उत्सव मनाया जा रहा है। लाल रंग के वादा के साथ म्रांखें स्रोर कालर सफेद रंग से चित्रित किये गये हैं। इसके विपरीत समाधि के हर स्रोर स्त्रियों का समूद चित्रित है। इसमें प्रत्येक चित्र विवरण सहित चित्रित है। इनकी पोशाक विशाल है, श्रंचलों में फालर लगी है। चोली शरीर में कसी हुई है थ्रौर गहरे रंग से विज्ञित की गई हैं। वार्तालाप से सजीवता का अनुभव होता है। एक चित्र एक साँड से लडने वाले का है जो घोड़े की पीठ पर है। चित्रा में नाटकीय गति है। यहाँ उत्क्रष्ट स्फूर्ति है महान अलंकारिकता है। सांड के शरीर में वक्ररेखाओं का प्रदर्शन भवलोकनीय है। सींग और पूंछ में वक बड़े सुन्दर ख्राँकित किये हैं।

प्राकृतिक दृश्यों में ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रकृति-प्रेम श्रीर उच्च विचार धारा है। एक भित्ति चित्र उड़ती मछलियों का है। लहरों का उठना श्रीर टकराना, पहाड़ी से टकराने से एक लय का होना यह सब नीले, पीले श्रीर खाकी रंगों से सपाट भूमि पर चित्रित हैं।

जैसा पहले लिखा जा तुका है कि कला के क्षेत्रा में मूर्ति और स्थापत्य का प्रभाव अधिक था। चित्रकला सहयोग के लिए उपयोग की जाती थी। स्वच्छन्द गित से चित्रों की रचना कम होती थी। एक सांड की मूर्ति पर रंगों द्वारा जो चित्रासा हुआ है बड़ा भावुकता पूर्ण है। स्वाभाविकता की पराकाष्टा है। लम्बाई २६" है और सजीवता अदितीय है।

एजिया की कला में घोर विशेष प्रकार से केट की कला में वह गोरव नहीं पाते हैं जो मिश्र की कला में पाया जाता है। मिश्र की कला का धुंधलापन ग्रोर रहस्यात्मकता का इस कला में ग्रभाव है, परन्तु इस कला में प्रजातांत्रिक जनता की भावना का प्रकाशन है ग्रोर प्रकृति से गहन मिश्रकि के। यहाँ की कला स्पूर्ति-वर्द्ध के, चटपटी, कल्पनात्मक ग्रोर प्राकृति है। यहाँ की कला स्पूर्ति-वर्द्ध के, चटपटी, कल्पनात्मक ग्रोर प्राकृति है। भावात्मक नहीं है। ग्राकृतियों में गित है ग्रीर ग्रशान्ति है, ग्रतः ग्राकृतियाँ भिन्न प्रकार की विश्रित की गई हैं। क्रेट निवासी समुद्र पर उतने ही ग्रानिवत हैं जितने घरों में ग्रीर उनके प्रापादों से यह भावना स्पष्ट व्यक्त होती है। व्यापार के लिये जो वस्तु बनाई गई थी उनके ग्रातिरवत क्रेट निव सियों की कला में उनके राज प्रासाद ग्रीर उनके ग्रातिरवत करो वाली सानग्रो के श्रीतिरवत ग्रीर कोई वस्तु नही है। सुख के सब साधन उन्होंने व्यवस्थित किये थे ग्रीर उनका—जीवन, भूमि, जल ग्रीर सभी स्थानों में उतना ही सुसज्जित था जितना ग्रावश्यकता की पूर्ति कर सकता था। कोट के समुद्र के बादशाहों की उदारता, रंग ग्रीर ग्रमुपात का विशेष जान ग्रीर उनका जन साधारण पर प्रभाव था।

केट के बतंनों का निर्माण मिट्टी से प्रायः होता था। पतली से पतली ग्रोर साधारण से साधारण मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के बड़े बतंन को पिथोई कहते हैं। यह बतंन बादशाह मौसंस के प्रासादों की शोभा बढ़ाते थे। यह विशाल बतंन उन पिथोइयों के स्मृति चिन्ह हैं जैसे धरेवियम नाइटस (सहस्र रजनी चित्र) की प्रली बाबा ग्रोर चालीस चीर की कहानी में धली बाबा को मारने के लिए चालीस

चोर जिन विशाल बतंनों में छिपे थे। इस देश की कला की तत्कालीन विशेषता वस्तुओं पर भिन्न प्रकार के मालेखन की हैं।

चमकदार, मही चमक श्रीर सतह पर आकृति के खोदने की प्रया थी जिसमें लोकिक प्रतीक, वास्तविक आकृतियां, ज्यामितीय श्रीर वक-रेखाओं के श्रालेखन का विशेष प्रचार था, श्राकृति की रचना में विविधता के साथ २ मीलिकता थी। कहीं २ तो कल्पना की श्रच्छी उड़ान है। कुछ २ भित्ति चित्रों में दक्षता का श्रमाव श्रखरता है। ऐजिया की पौटरी श्रीर चित्रकला में ग्रगिएत विविधता है जो मिश्र श्रीर एसीरिया में नहीं पाई जाती। इनमें रंग का सम्बन्ध श्रनोखा श्रीर सजीव है। यह केट के समुद्र के बादशाहों के जोश, चंचलता श्रीर श्रद्भुत कामों का सूचक है। होमर ने जिन ढालों का वर्णन श्रपनी कृतियों में किया है उनकी शान-शौकत यहां स्पष्ट दिखाई देती है।



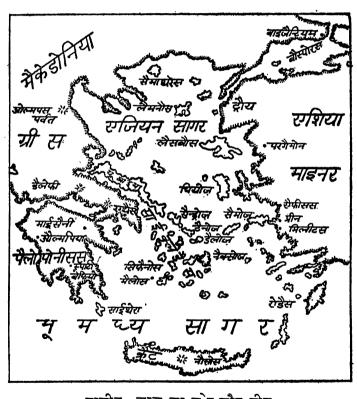

प्राचीन काल का केट ग्रौर ग्रीस

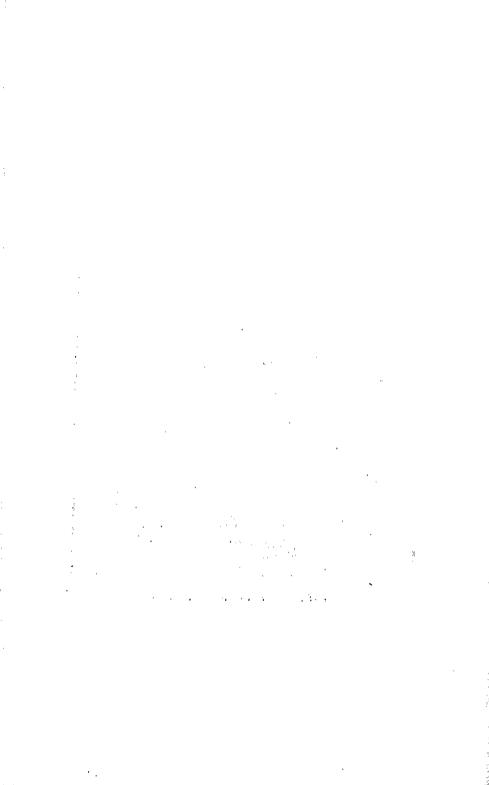

## यूनान की चित्र कला

( ११०० - ४०० ई० पू० )

#### 80

युनान भिन्न २ भूगोल श्रीर श्रावहवा का देश है। इसके किनारे पर ग्रधिक कटाव है ग्रौर ऊँचा नीचा है। ग्रतः देश ग्राधा भूमि ग्रीर गाधा समुद्री है। यहाँ न ग्राधिक गर्मी है ग्रीर न ग्राधिक सर्दी। ग्रासमान ग्रीर समुद्र चमकीला ग्रीर स्वच्छ रहता है। ग्रीस देश के निवासी ग्रीक अथवा यहूदी कहलाते हैं। हेलन गार्डनर के अनुसार यह लोंग हेलेनीज तथा इनके देश का नाम हेलास था। ग्रीक लोगतीन समुदाय के लोगो के मिश्रित समूह को कहा जाता है। इसमें भूमध्य सागरीय देश की जातियाँ, क्रेंट की संस्कृति श्रीर इन्डों योरोपियन श्राक्रमण कारी जनता सम्मलित है। २००० ई० पू० में ये घूमने फिरने वाले लोग यहां के निवासियों से आकर मिल गये। करीब १५०० ई० पूर में दोरिस तथा इन्डो योरोपियन फौजी ऐजिया की भूमि पर चढ़ाई करने लगे। ट्राय का घेरा इसी युगकी मुख्य घटनाहै। यदपि इस काल में बहुत से युद्ध ग्रादि भी हुये। जिनके पास साधन थे वेलोग भाग गये ग्रीर बहुत कुछ क्रेट की सम्यता में मिल जुल गये। इस प्रकार इन्डो योरुपियन धर्म. भाषा ग्रादि को ग्रपना लिया गया। श्चारम्भ में यहूदी व्यापार में लग गये धीर श्रीपनिवेश बसाने लगे। इन्होंने मिश्र, वेवीलोनिया, एसीरिया ग्रौर फौनीसिया की सम्यता से सम्पर्क बढ़ा लिया, जिससे इनको विचार, ग्रालेखन, कथानक रूढ़ियाँ श्रौर लौकिक विधियाँ प्राप्त हुई। जातीय संगठन नागरिक रियासतों

में परिवर्तित हो गये। प्रत्येक रियासत में राजा झथवा जागीरदारों का प्रवन्ध रहता था। धर्म के क्षेत्र में प्रकृति के उपासक थे। इनके देवताओं की आकृति मानव की तरह थी, उनकी वड़ी शान शोकत थी और आचरण श्रेष्ठ थे। मानव की कमजोरियाँ उनमें भी पाई जाती थी। धादशें की खोज उनका ध्येय था अतः सांस्कृतिक प्रतियोगिता का होना अनिवार्य था। कला के क्षेत्र में प्रतियोगिता अपना स्थान ग्रहण किये हुए थी।

यूनान की कला में विशेष स्थान उस समय स्थापत्य कला तथा मृति कला का था। चित्रकला उनके सहायक के रूप में कार्य करती थी। जो विष्लव मूर्ति कला मथवा स्थापत्य कला में हुआ उसका प्रभाव चित्रकला पर भी पड़ा। ज्यामितीय लौकिक कला का रूप प्राकृतिक ग्रथवा वास्तविक कला में परिवर्तित हो गया। रोमन प्रति-लिपियां ग्रीर वर्तनों के ऊपर के भालेखन यह स्पष्ट करते हैं कि कला का प्रभाव सार्वभोमिक था। वास्तविक चित्रकला की कृतियों का ग्रभाव था और जो कुछ रही भी वे नष्ट हो चुकी हैं। बाजार के सार्वजनीन स्थानों भीर इसी प्रकार के ग्रन्य सार्वजनिक स्थानों पर ही भित्ति जित्र प्राप्त होते थे। कहीं २ तो इस प्रकार के चित्रों की एक श्रृंखला हो जाती थी। जहाँ तक उनकी कला कृतियों का सम्बन्ध है वे श्राम जनता के लिए श्रसाधारण कार्य समभे जाते थे। फाइ-डियास के समकालीन पोलीग्नोटस विख्यात चित्रकार श्रीर मूर्तिकार था। पोलीग्नोटस ने चित्र की गहराई प्रदर्शित करने के लिए एक के ऊपर दूसरी ग्राकृति बनाने के सिद्धान्त की प्रतिपादित किया। इन्होंने एक सीमित हद तक रंगों का प्रयोग किया और चित्रकला में एक स्मरणार्थक शैली को जन्म दिया। मूर्तिकला के क्षेत्र में पहिले से ही बड़ी प्रगति थी श्रतः श्रोलम्पिया श्रोर पारथेनन के मन्दिरों में जिस शैली का प्रचलन या चित्रकला में भी उसी के समान गुए। वाली ग्रीर विख्यात शैली प्रचलित हुई। पाँचवीं शताब्दी में एक ग्रीर चित्रकार का विवरण मिलता है जिसने परछाई से चित्र बनाने की शैली को जन्म दिया, यह था ध्रपोलोडोरस, इन्होंने छाया का उचित प्रयोग करना चाहा और समय की रूचि के अनुसार परछाई की सहायता से चित्रो की रचना की धतः इनको (Shadow maker) "परछाई से बनाने बाला" कहा गया है।

#### 20181

## चौथी शताब्दी में यूनानी चित्रकला

(४०० ई० पू० से १०० ई० पू० तक)

११

प्रेलोपोनीसियन युद्ध की दुखद घटना के परचात् ग्रीक देश की शक्ति स्नीए होगई। एथेन्स द्वितीय श्रेशिमें गिना जाने लगा। प्रथम स्वाटां ग्रीर बाद में थेक्स को नेतृत्व प्राप्त हो गया परन्तु दोनों ही ग्रसफल रहे। ग्रापस के देष भावसे मेंसीडन के बादवाह फिलिप ने लाभ उठाया श्रीर देश को अपने ग्रिधकार में करके वहाँ एकता स्थापित की। उसके पुत्र सिकन्दर ने यूनानी सभ्यता को पूर्वी देशों तक प्रसारित किया। यह उसकी इन देशों के ऊपर विजय का परिएगाम था। इसका फल यह हुआ कि ऐथेन्स इस सभ्यता का केन्द्र न रहा।

पेलोपोनोसियन युद्ध का दूसरा प्रभाव यह हुआ कि श्रीक राज्य के आदर्श को छोड़ कर अयिक्तगत उत्थान को आदर्श धनाने लगे। महातमा सुकरात ने सड़कों पर भ्रमण करते हुए जनता को अपने आपको जानने का उपदेश दिया। अपने आपको पहिचानों यह उनकी घोषणा थी। पाचवीं वाताब्दी का शान्तमय आदर्शबाव शर्नैः २ लीप होने लगा। और बौद्धिक स्वाधीनता का प्रसार हुआ। अतः जहाँ शान्तमय आवर्शबाव के अन्तर्गत पार्येनन और सोंफोंकिल को जन्म मिला वहाँ उसके विपरीस बौद्धिक स्वतन्त्रता में प्लेटो और अरस्तू का यथार्थवाव कार्य करने लगा। आरम्भ

के गिएतिज्ञ और दार्शनिकों के तीव्र अनुसंधान की भावना बदल कर वैज्ञानिक दृष्टिकोए में परिवर्तित होगई और अरस्तू और आरकेमिडिज जैंसे विश्व विख्यात व्यक्तियों ने ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, श्रीषधि और प्राक्वतिक विज्ञान की अनेकानेक खोज की।

जिस समय यूनान उन्नित के पश्चात पतन की भ्रोर जा रहा था इटली के प्रायद्वीप में रोम उन्नित कर रहा था। धीरे धीरे इसने इटली, सिसली और कारथेज आदि को जीत लिया और पूर्व की श्रोर मैंकेडोनिया की शिवत को परास्त करके यूनान को अपना एक सूबा बना लिया। राजनैतिक क्षेत्र में यह विजय अवश्य थी परन्तु साँस्कृतिक क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यूनानी विचार धारा का प्रभाव पूर्व और पश्चिम दोनों के बराबर समान रहा। विजेताओं के विचार के अनुसार कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ।

चतुर्य शताब्दी ग्रीर यूनान के युग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ विलग एक समृद्धिशाली कला स्कूल का ग्रस्तित्व ग्रवश्य था। यह स्कूल पुष्पित पल्लवित अवश्य हुआ परन्तु इस युग की कला के नमुनों का अभाव है। (Zeuis) ज्युइस, ('arrhasis) पेराईसियस पाँचवीं स्रौर चौथी शताब्दों के तथा (Apelles) एपिलस, ग्रौर प्रोटोजैनस सिकन्दर के समय के विख्यात पात्र तत्कालीन कथाश्रों में पाये जाते हैं इन्होंने प्रावैधिक ज्ञान और वास्तविक चित्रण पर अधिक बल दिया। मूर्तिकला की विशेषताओं को चित्रकला में भी महान स्थान दिया गया। वास्तविक ज्ञान के आधार धौर उनकी चित्रकला कृतियों के निर्णय का वास्तव में ग्रभाव था। यूनान के कलाकार परिपेक्ष (Perspective) छाया प्रकाश ग्रीर रङ्ग का प्रयोगात्मक भ्रष्ययन कर रहे थे, रेखा उनके भाव प्रकाशन का मुख्य माध्यम था। घनफल को अञ्चित करने के लिए दोनों का प्रयोग किया। सुन्दर लेखन कला को भी अपनाया। एक रोमन प्रतिलिपि यूनानी चित्र कला का उदा-हरण है जो (Alexander Mosaio) 'एलेकजेण्डर मोंजिक" के नाम से विख्यात है इस चित्र में बड़े पैमाने पर यूनानी संयोजन की भलक स्पष्ट दिखाई देती है। पच्चीकारी की टेकनिक को कलाकार भूले नहीं हैं। यह युद्ध का चित्र है जिसमें ग्राइसस के युद्ध का दृश्य चित्रित किया गया है। प्रग्न भूमि में एक सिपाही युद्ध के घोड़े पर से गिर रहा हैं। डैरियस अपने रथ में भाग रहा है। परन्तु वह घूम कर घायल आदमी को चहरे पर कीध दरसाते हु ये देखता है। उसके हाथ फैंले हुए हैं मानों ग्रसहाय होकर प्रार्थना कर रहा है। अग्रभूमि में दूसरा सिपाही घोड़े पर से उतर ग्राया है और जब ग्रपने घोड़े को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा है वह घायल सिपाही की ग्रोर देखता है। ऐसा भाव व्यवत होता है कि यह सिपाही उसको घोड़े पर चढ़ने में सहायक हो रहा है। इस चित्र में एक ग्रौर ग्राकर्षक वस्तु है। उस समूह ने एक उथली जगह पर ग्रधिकार कर लिया है इसकी पृष्ठभूमि सपाट है, इस ग्रोर को स्थित-जन्य-त्रघुता वाले घोड़ों की ग्राखें टकटकी लगा रही हैं। इस चित्र में स्थान ग्रौर किनारे में गित है। पृष्ठ भूमि सपाट है। एक गाँठदार पेड़ के ग्रितिरक्त दृश्य में कोई ग्राकृति ग्रथवा वस्तु नहीं है। चित्र के नीचे का भाग उससे जुड़ा हुग्रा है यह नीचे के भाग के लिये बड़ा सुन्दर विरोधा-भास ग्रींड्रित करते हैं। साथ ही साथ यह टेड़ी रेखा की दिशा में कर्ण का विरोधाभास भी वित्रित करते हैं।

पच्चीकारी की कला, भित्ति चित्र ग्रीर चौखटों के चित्रण में युनात की कराकी भनी प्रकार पैमाइश नहीं की जा सकती है। इसकी संख्या श्रगिणत थी परन्तु बहुत थोड़े उदाहरण प्राप्त हुए हैं। प्राचीन समय में इट ती में यून:नी चित्रकारों ने जो कार्य किया है वह हमारे लिए इस सूचना को प्राप्त करने का साधन है बर्तन पर चित्र श्रिङ्कित किया गया है और इस प्रकार की कला को सम्बन्धित कना कहा गया है। प्राचीन यूनान में मूर्तिकला के साथ २ वर्तनों पर सजावट तत्कालीन कला को मली भाँति व्यक्त करते हैं। यूनान की मिट्टी बड़ी भ्रच्छी थी जो बर्तन सुन्दर बन सके। जैतून ग्रीर ग्रंगूरों की ग्रच्छी खेती होती थी। यूनान से बड़े २ बर्तनों में श्रंगूरी शराब का व्यापार उत्तरी, पिंचमी श्रौर पूर्वी सूबों में यूनानी शैली के प्रसारित करने में बड़ा सहायक हुग्रा। सुन्दर भ्राकृति के बर्तन बना कर उनको सजाने की प्रशाली में इस काल में बड़ी उन्नति हुई। तत्कालीन मूर्तिकला ग्रीर स्थापत्य कला से उनकी शैली की तुलना करने पर ऐतिहासिक विकास स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यूनानी बर्तनों के निर्माण की विधि से सौन्दर्या-रमक श्रनुभूति के साथ २ वहाँ के इतिहास पौराग्गिक कथार्ये, सामाजिक जीवन की घटनाओं और सैनिक गति विधि का ज्ञान होता है। चित्रित वर्तनों तथा ठप्पे से गढ़े वर्तनों को देखकर मौलिक कलाकारों के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञात होता है।

यूनान में कला का प्रभाव सभी प्रकार की वस्तुओं पर पड़ा / सिक्के, चिते हुए जवाहरात जिनमें सुन्दर झालेखन खुदे हुए हैं, हथियार, झौजार, गृहस्थ के घातु, लकड़ी शीशे और चीनी के बर्तन तत्कालीन कला के विकास के द्योतक हैं। बतनों को गृहस्थ के प्रयोग के श्रतिरिक्त कन श्रादि में मुदौं को रखने के प्रयोग के लिए भी बनाया गया था।



#### एटरसकन आरे रोम की चित्रकला

( अनुमानतः १००० ई० पू० से ५०० ई० पू<sub>०</sub> तक )

#### 32

काल निर्णय के धनुसार ग्रीस भयवा यूनान भीर इटली की कला प्रगति समानाभ्तर रूप से घल रही थी। परन्तु चतुर्थ धीर पांचवी शताब्दों में ग्रीस की कला में विशेष उन्नति हुई थी। रोम धयव। इटली की कला शनै: २ प्रगतिशील थी। ग्रारम्भिक रोम का जीवन श्रीर उनकी कला जीवनयापन की समस्या से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है। एशिया माइनर से एक जाति इटली में ग्राई जो संस्कृति में ग्रोक देश वासियों से मिलती थी। ये लोग एट्सकन कहलाते थे। ईसा के पूर्व ६वीं शताब्दी में इनका प्रभाव कोरनेटो, करवेटी, वेई, पेरुजिया, ग्रोरवीटो, प्रेनेस्टे **धौ**र उस स्थान पर जो ग्राजकल टसकेनी कहा जाता है, पूर्ण रूप से था। ये लोग किसान थे, ग्रीर समुद्र ग्रीर पृथ्वी पर व्यापार करते थे। बड़े शानदार ग्रीर सुम जिजत घरों में रहते थे। नृत्य में स्वच्छन्दता थी। धातु श्रीर मिट्टी का भली भांति प्रयोग करते थे। विशास द्वार, पुल, पत्थर के विशाल भवन, श्रीर विशेष प्रकार की महरावों का इन्होंने निर्माण किया / लकड़ी के छोटे २ भवन बनवाये, उन्हें चित्रित किया ग्रीर उनमें मिट्टी के सुन्दर चित्रित टाइल लगाये। उन्होंने मुर्दे को दफनाने की विशैष व्यवस्था की श्रीर इसके लिये विशाल स्तूपों की रचना को। इनके द्वारा निर्मित विशाल भवनों में एट्सकन जीवन की पूर्ण भलक मिलती है।

इस युग में भी पिछले युग की भांति चित्रकला स्वतन्त्र न थी। स्थापत्य कला के साथ ही चित्रकला की प्रगति थी। सुन्दर भवनों के निर्माण के परचात उनकी दीवारों को चित्रित करने में ही चित्रकला की विशेष उन्ति हुई। इस युग के भित्ति चित्र ग्रब भी पोम्पेई ग्रीर हरकूलेनियम ग्रादि स्थानों में पाये जाते हैं। पोम्पेई में मोटा प्लास्टर लगाया गया था ग्रीर बहुत समय तक उसको गीला रखा, इस प्रकार चित्रकारों ने बड़ी सुगमता से चित्र रचना की। लाल ग्रीर काले रंग का विशेष प्रयोग किमा गया। इस युग के चित्रकारों को चटकीले रंगों के प्रयोग में ग्रधिक विश्वास था। किनारा चित्रित करने में क्रीम के सदृश सफेद रंग का प्रयोग ग्रधिक सफल था। चित्र की सतह बनाने में एक विशेष प्रकार का कार्य किया गया। प्रक पर्त के बाद दूसरा पर्त लगाया गया। धरातल मजबूत करने के लिये उसको कन्नी से धीरे २ पीट कर सुदृढ़ किया गया। उनको इतना चिकना किया गया। कि वह संगमरमर के समान चमकदार ग्रीर चिकना हो गया।

कुछ चित्रों में दीवरों को स्थापत्यात्मक रूप दिया गया। परि-प्रेक्ष्य के आधार पर विशाल स्तम्भ और खिड़िकयों को चित्रित किया गया। ये चित्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो खुदाई की गई हो। इस प्रकार की रचना में केन्द्रों में विशाल चित्र की रचना की गई। इधर उधर पार्व्व में स्थापत्यात्मक बिवरण इस प्रकार चित्रित किये गये कि इन चित्रों से गहराई और दूर के दृश्यों का ग्राभास होता था।

पोम्पेई के समीप एक भित्ति चित्र "रहस्यों का विनोद गृह" है। इस चित्र में भित्ति चित्र के तत्वों को भली प्रकार व्यवस्थित किया गया है। थोड़े से स्थान में श्रधिक ग्राकृतियों को चित्रित किया गया है। इस चित्र से खुदाई का भाव स्पष्ट होता है। गहरे रंग की पृष्टभूमि में हलके रंग से ग्राकृतियाँ व्यक्त की गई हैं। ग्राकृति की बनावट तथा गतिविधि साथ ही साथ थोड़े से स्थान में बहुत श्राकृतियों को सुमिज्जत करने की भावना बड़ी बलवती प्रदिशत की गई है। चित्रा भावात्मक हैं। छाया का प्रयोग बहुत थोड़ा हैं। ग्रत: ढांचा ग्रौर घनत्व स्पष्ट दिखाई देता है।

एक चित्र "विला म्राफ लीविया" ( Villa of livia ) का है। इस चित्र में धरातल को ऐसा चित्रित किया है कि बाग का भ्रम हो जाता है। कमरे की एक दीवार को खोल दिया है जिसके परचात् बाग है। एक नीची दीवार सीमा सूचित करने के लिए बनाई गई है, इससे दृश्य में सामन्जस्य दृष्टिगोचर होता है। रचना की सुन्दरता प्राकृतिक है इसमें पेड, पौधे, वंलें, ठण्डे हरे भौर भूरे रंग में नीले म्राकाश की पृष्ठभूमि में बड़े प्राकृतिक ढ़ग से चित्रित किये गये हैं। फल म्रोर फूल गहरे रंग से चित्रित किये गये हैं। फल म्रोर फूल गहरे रंग से चित्रित किये गये है। फव्वारों के स्वच्छ मौर ताजा पानी का म्रानन्द चिड़िमाँ पंख फड़फड़ाकर भोग रही हैं। यह प्रकृति का बड़ा सुन्दर दृश्य है। नगर की कृत्रिम प्रकृति के विपरीत प्रकृति का स्वच्छ मानन्द है। रोम के लोग खुदाई के बड़े प्रेमी हैं यहाँ इस चित्र में वह फलक स्पष्ट दृष्टगोचर होती है।

भित्ति चित्रों की परम्परा का युग होने के कारण भिन्न २ उद्देश्यों को लेकर चित्र रचना की गईं है। मंदिरों के लिये भित्ति चित्र प्रचंना के लिए ग्रौर पुस्तकालय ग्रौर गृहों के लिए सामाजिक चित्रों की रचना हुई। ग्रीस से बहुत संख्या में चित्र ग्रौर मूर्तियाँ रोम को ले जाई गई। भित्ति चित्रों के ग्रितिरक्त सब नष्ट हो चुके हैं। ग्रधिकतर ये भित्ति चित्र पोम्पेई ग्रौर हरकूलेनियम में प्राप्त होते हैं। ऐसा ग्रनुमान किया जाता है कि इन भित्ति चित्रों की पंक्ति प्राचीन ग्रीक कलाकारों की कृति की प्रतिलिपि हैं। कुछ रचनायें मौलिक हैं परन्तु उनमें भी यूनानी परम्परा विद्यमान है। माधारण चित्रों के ग्रितिरक्त कुछ चित्र विशेष महत्व के हैं, जिनमें ग्रालेखन की विशालता सीमित विश्वाम, पिग्नेक्ष्य का पूर्ण ज्ञान ग्रौर छाया, प्रकःश ग्रौर प्रच्छाया सतत प्रयोग दर्शनीय है। दृश्य से ग्राकृतियों का पूर्ण सामंजस्य है। यूनान के सभी मुख्य २ सिद्धान्तों का पूर्णतया प्रतिपादन किया गया है।

वर्तमान युग के लिए जिस परम्परा का श्रनुसरएा किया गया है वह रोम की कला के द्वारा हुग्रा है। इस काल में समस्त मध्य युग तक परम्परा की प्रगाढ रक्षा हुई है। स्थापत्य कला की देन इस कला की मुख्य विशेषता है। इस कला में महानता उपयोगिता स्थूलता श्रीर भिन्नता अपरमित है। इस कला में महानता उपयोगिता

करने की शक्ति हैं। इसने दूसरी सम्यतायों को प्रभावित भी किया है। स्थापत्य कला में आन्तरिक स्थान और उसके प्रयोग के महत्व पर रोम की कला ने विशेष बल दिया है। महत्व और ढ़ांचे सम्बन्धी सिद्धान्तों का गहन प्रतिपादन है।

रोमन लोगों का चित्रकला के सम्बन्ध में भिन्न दृष्टिकोएा था। ग्राभिजात्यवादी संसार में रोमन ग्रभिरुचि को ग्रन्य कलाग्रों की ग्रपेक्षा चित्रकला ने भ्रधिक प्रतिबिम्बत किया | हेलन के युग के पश्चात रोम की विज्ञातमक कला उच्च कोटि की मानी हुई थी। ग्रीस, मिश्र भीर एट्सिया से दूसरे तत्वों को ग्रहण किया गया था। रोम निवासी कला के महत्व को दूसरे दृष्टिकीए। से अनुभव करने लगे उन्होंने पोम्पेई में तत्कालीन मित्ति चित्रों की रचन। में स्थान और वातावर्गा के प्रभाव को ग्रधिक विकसित किया। हेलेन काल में दो माप के चित्रों को ग्रधिक उत्तम समभा। धर्म निरपेक्ष विषय को लेकर रोम की कला में विशेष महत्व का चित्रण हुआ। जैसा मृति में यथार्थंबाद को मधिक महत्व दिया उसी प्रकार चित्रकला में भी -मसाला इत्यदि लगा कर रखी हुई लाश के चित्रको चित्रित किया गया। जिस परम्परा को आधार मानकर भित्ति चित्रों की रचना हुई उसी के ग्राधार पर कूछ पच्चीकारी जैसे ''बैटीकल विरिज्ल" की रचना विख्यात है। इस प्रकार के चित्रों में भित्ति चित्रों के सिद्धान्तों का प्रतिपादन हम्रा है।



## एशिया माइनर की चित्रकला

### 33

एशिया माइनर पठार और पहाड़ों का देश हैं। वर्तमान तुर्की का बड़ा भाग इसी क्षेत्र में सम्मलित था। शिचलमेन महोदय और डौरपफेल्ड ने १६७० — १६६४ ई० में उन स्थानों का पता ज्ञात किया जहां मानव रहता था। इसमें यूनान का देश भी सम्मलित था। एईजियन और मिश्र की संस्कृति का इन पर प्रभाव पड़ा था। इस खोज में प्रागैतिहासिक काल के वर्तन, कन्न और इसी प्रकार की और बहुत सी प्राचीन वस्तुयें प्राप्त हुई। सबसे मुख्य महान सुनहरा खजाना था जिसको सिचिजमेन ने प्रियम की निधि घोषित की। ताम्र युग में ट्राय का प्राचीन किला और इसी प्रकार की बहुत सी इमारतें मिली हैं जिनमें विशाल भवन हैं परन्तु उनमें खिड़की झादि का सभाव है। हरमेन लेचिट का कथन है कि यूनान के मन्दिरों का निर्माण इन्हीं विशाल इमारतों को उपज है।

बहुत से स्थानों की खोज और खुदाई से ऐसी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जो वहाँ के समस्त देश का इतिहास बतलाती हैं। ईसा के २ सहस्राब्दी पूर्व प्रगैतिहासिक पाषागा काल भीर ताम्न युग के एशिया माइनर की कुछ शैम जाति के लोगों तथा हिटीटी जाति के सम्बन्ध में जात हुआ है। १४०० ई० पू० के भारम्भ में इन लोगों ने उत्तरी सीरिया की भपने भिधकार में कर लिया था। १२ व १३ शताब्दी ई० पू० सीरिया और एंशिया माइनर की प्रमुख शक्तिशाली जाति स्वीकार की जातो है। यह स्थिति ६ व १० शताब्दी तक रही।
भाठवीं शताब्दी में इस भाग के पुनः खण्ड २ हो गये श्रीर श्रन्त में
यह भाग एसीरिया के राज्य में मिल गया। इस जाति की साधारण
सभ्यता का ज्ञान इनकी पौशाक श्रादि से होता है। श्रारम्भ में ये
लोग दाढी नहीं रखते थे, नौकदार जूते पहनते थे। श्राधी श्रास्तीन
का कुरता पहनते थे। नौकदार टोपी लगाते थे। स्त्रियां लम्बी पौशाक
पहनती थी। वेलन की भांति का लम्बा टोप लगाती थी। परिवर्तन
काल में मानव की पौशाक सम्पन्न होने लगी। लवादा पहनने लगे।
बाद में दाढी का भी रिवाज हो गया। यह यूनानी प्रभाव था।

हिटीटी क्षेत्र की राजधानी चाटी थी। यह वर्तमान नगर बोवस्कौय के समीप मानी जाती है। यहाँ बहुत सी वस्तुयें प्राप्त हुई हैं। यूजक ग्रौर सेंड सिरली के स्थान पर जो वर्तमान टर्की ग्रीर सीरिया की सरहद पर माना जाता है पौशाक के मितिरिक्त पूर्वी प्राचीन शैली की वस्तुयें प्राप्त हुई है। कुछ ऐसी माकृतियां भी मिली है जो माधी सामने ग्रीर ग्राधी एक ग्रौर से देखी जाती है। यह कला कृतियां एसीरिया की कला से प्रावेधिक तथा सौंदर्यान्सक रूप से नहीं मिलती हैं।

इस काल में प्रधिकतर सब देशों में चित्रकला का प्रधिक प्रचलन न था। यह कला अन्य कलाओं को सहयोग देती थी। यही बात एशिया माइनर की चित्रकला के सम्बन्ध में चिरताथं होती है। बीघस्कीय में बादशाह का विशाल द्वार है, जो विशाल और भीमकाय पत्थर का बना है। इस पर उत्कीण कला के उदाहरण पाये जाते हैं। विशाल खम्मे खड़े हैं और खुली हुई सीढ़ियाँ भी है सेंड सिरली पर किले का विशाल द्वार है। इस द्वार पर भयावहऔर विकृत सिंह की आकृतियां ग्रंकित हैं। एशिया माइनर की छोटी २ रियासतों में पेफलगौनिया, फीजिया, लीडिया और लीसिया ग्रादि स्थानों पर भी इसी कला के नमूने विकसिन हो रहे थे। बाद में यहां की इन कला कृतियों पर मंसेपौटामिया और मिश्र का प्रभाव पड़ा। धीरे २ यूनान और इस्लाम का प्रभाव भी पड़ता गया और इस प्रकार इस देश में अप्रभावित कला कृतियों का ग्रभाव हो गया।





प्राचीन काल का भारत

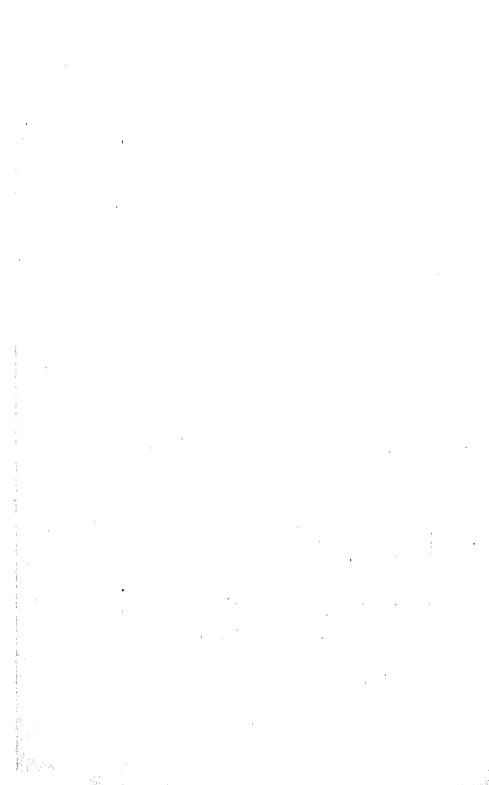

# सुदूर पूर्व की चित्रकला

#### भारत

हिन्दू चित्रकला, इन्डसवैली चित्रकला, वैदिक श्रौर बौद्ध चित्रकला (अनुमानत: ३३०० ई० पू० से ६०० ई० पू० तक)

## 88

स्प्रमीप पूर्व की संस्कृति के साथ समकालीन सुदूर पूर्व की संस्कृति का भी विकास हुआ। भारत, चीन, जापान सुदूर पूर्व के डीज भाने जाते हैं।

भारतवर्ष स्वयं एक महाद्वीप है। उत्तरी किनारों को छोड़कर इसके तीन और पानी है। भौगोलिक ग्राधार पर देश को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है प्रथम उच्च भौर विशाल हिमालय, द्वितीय गंगा भीर सिन्धु का विस्तृत मैदान, तृतीय दक्षिण का प्राय द्वीप जो विद्याचल से सुदूर दक्षिण नक विस्तृत है। इस समस्त क्षेत्र की जलवायु समान नहीं है कहीं रेगिस्तान है तो कहीं संसार की श्रिष्क से श्रिष्क वर्षा का क्षेत्र है। संसार की सभी वस्तुयें इस विशाल देश में उपलब्ध हैं। सिन्धु श्रीर गंगा का विशाल मैदान बड़ा उपजाऊ श्रीर चना वसा हुन्ना है। जहाँ एक भीर विशाल मैदान है दूसरी श्रोर विशाल पहाड़, विस्तृत पठार इत्यादि। जहाँ दिख्ता की पराकाष्ठा है उसके विपरीत धन की भी सीमा नहीं है। परिवारों में श्रसंख्य धन एकत्रित रहता है।

इस विशाल देश की विशाल जनता की भी भिन्नता है। यहां की चालीस करोड़ जनता में भिन्न२ जाति, विभिन्न भाषा श्रीर रीति रिवाजों के ग्रनुकरण करने वाले हैं। राजनैतिक रूप से देश छोटे २ राज्यों में विभाजित था ग्रीर प्रत्येक राज्य स्वयं सब प्रकार से पूर्ण था, परन्तु इन सब बातों के होने पर भी भारत की भाषाबद्ध और राजनैतिक एकता में कभी न थी। भारत के धार्मिक पौर सांस्कृतिक जीवन से यह स्पष्ट है कि यहाँ जीवन की समस्यास्रों को और अध्यात्मिक जीवन को गहन विचार का विषय बनाया था। यहाँ का राष्ट्रीय पवित्र साहित्य जो वेदों से म्रारम्भ होता है ग्रौर जिसमें देव वाणी संस्कृत का उच्चतम विकास है यहाँ की जनता के सांसारिक जीवन के निर्माण में बड़ा सहायक हुआ। यहां जाति प्रथा, ग्राध्यारिमक सत्य पर हिंदू हिंदु को गा, श्रली कि है। हेलन गार्डनर का कथन है कि भारतवर्ष ने यूरेशिया की परम्परा का अनुकरण और ग्रहण किया परंतु यह बात विवाद पूर्ण है। भारत की परम्परा वेदों की परम्परा है जिसके रचना काल का ही निश्चय नहीं हो पाया। यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है कि ये अत्यन्त प्राचीन हैं, तो यह कैसे स्वीकार किया जासकता है कि भारत ने किसी देश की परम्पराको ग्रहला किया होगा। एक दूसरे पर साँस्कृतिक प्रभाव हो सकता है परन्तू भारतीय अति प्राचीन परम्परा किसी ग्रन्य परम्परा को ग्रहण कर जीवित है स्वीकार नहीं की जा सकती। ईसा के तीन ग्रथवा चार सहस्र वर्ष पूर्व एक स्पष्ट सम्यता रही होगी। मोहन जोदड़ो, हरप्पा श्रीर सिधु की घाटी की सभ्यता के वर्तमान प्रवशेष उसके उदाइरण हैं। मोहन जोदड़ो एक सम्पन्न नगर रहा होगा जो कृषि, ब्यापार ग्रीर सुन्दर ग्रालेखन ग्रीर कला की वस्तुश्रों का भण्डार माना जाता है। सुमेरिया में भी इसी प्रकार की मिलती जुलती वस्त्यें पाई जाती है, इससे यह मनुमान लगाया सुदूर पूर्व, भारत ग्रीर ग्रन्थ देशों में क्यापारिक वस्तुग्री का ग्रादान प्रदान रहा होगा।

इसी बीच में द्वाविड़ लोगों का भारत में प्रभुत्व हो गया। उनकी स्थिति भी श्रच्छो हो गई। इसी समय श्रायं लोग भारत में श्राये। उन्होंने द्वाविड़ों को गंगा के दक्षिण में भगा दिया श्रीर स्वयं स्थापित हो गये।

गांवों में बसने लग गये। पशु पालने लगे, उत्तवों में रथों ग्रीर धातृत्रों का प्रयोग करने लगे। उन्होंने प्रकृति की वस्तुग्रों को देवता का रूप दे दिया और पना प्रराधना करने लगे। इस प्रकार का विवरण वेदों में पाया जाता है । पूजा की व्यवस्था सर्व प्रथम घर का सबसे बड़ा करता था, बाद में यह कार्य एक निश्चित वर्ग के लोगों को सौंप दिया गया जो ब्राह्मण क<sub>र्र</sub>लाये । दार्शानिक तत्थों पर विचार हुआ। परमात्मा की खोज हई। धर्म ने समाज के निर्माण का कार्य ले लिया और सामाजिक निर्माण के लिए जाति प्रथा को जन्म मिला। समस्त जनता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ग्रीर शद्र चार वर्णों में विभाजित कर दी गई। ब्राह्मण ने धर्म की रक्षा की धार्निक िद्धान्तों को सम्भालकर रखा, क्षत्रिय राज्य व्यवस्था करने लग गये, वैश्य ने खेती भ्रौर व्यापार का कार्य ले लिया, शुद्र ने सेवाभाव स्वीकार किया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पहले दीन वर्ण तो आयं रहे होंगे और चौथे शुद्र दाविड़ों में से कहे जाते हैं। भारतवर्ष में इन चार वर्गों के करीब २५०० ममुदाय बन गये हैं। यहाँ जाति जन्म से स्वीकार की जाती है और परिवर्तन नहीं हो सकता, किंतु उसे अपने क्षेत्र भें व्यक्तिगत स्वत त्रता है। प्रत्येक हिंदुस्तान के हिंदू निवासी का विस्वास है कि सब्टि के ग्रारम्भ से ही जाति का ग्रारम्भ है।

भारत की धार्मिक हिच ग्रित प्राचीन है। संसार श्रव भी भारत को धर्म प्रधान देश कहता है यहाँ की संस्कृति धर्म, समाजवाद ग्रीर श्रथं पर ग्राधारित है। अत: यहां युगान्तरों से यह अनुभव किया जा रहा है कि धर्म का पुट भारतीय कला में सब प्रकार पाया जाता है। यहाँ तक कि धर्म से रहित वस्तुग्रों को धार्मिक पुट दे दिया गया था। हिंदू कलाकार ग्रापने को पित्रत्र वस्तकार समभता था और ग्रपने वंश का सीधा सम्बन्ध विश्वकर्मा से लगाता था वह ग्रव भी वैसा ही है। वस्तकारी उसका जन्म सिद्ध ग्रिधकार था। कलाकार को मुद्राग्रों के व्यक्त करने का विशेष ज्ञान था। वह ग्रपनी छैनी, तूलिका तथा ग्रन्य साधनों से कला की भावनाग्रों को व्यक्त करता था। कला के सिद्धान्त थे ग्रीर भारतीय कला ग्रारम्भ से ग्रव तक उन सिद्धान्तों पर ग्राधारित है। भारतीय कलाकार प्रकृति से प्रेरणा लेकर कल्पना को ग्राधार मानता था।

<sup>\*</sup>चित्रकला के छ: ग्रंग-प्रो॰ चिरंजीलाल भा। Six Limbs of Indian Painting. Dr. A. N. Tagore

भारत में विदेशी आक्रमण का बड़ा गहन प्रभाव रहा। आक्रमणों के प्रभाव से भारतीय कला अछूती न रही। विचारों के आदान-प्रदान के फल स्वरूप कला में भी परिवर्तन हुआ। ग्रीक समय में सिकन्दर के आक्रमण से बाद में ससैनिया और फारस के आक्रमणों ने भारतीय कला में परिवर्तन ला दिया। ३२० ई० में गुष्त वंश के प्रभाव से कला को पुन: अपने परम्परागत स्वरूप में जाग्रत किया। पाँचवीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया उसने भारतीय कला की भूरि २ प्रशंसा की है। देश धन-धान्य से सम्पन्न था, धार्मिक संस्था , हस्पताल, विद्या के केन्द्र और विशाल मठ, शानदार महल जिनमें चित्रकला और मूर्तिकला का पूर्ण विकास दृष्टिगोचर होता था, सुव्यवस्थित राज्य था और जनता में शामिक सहनशित थी। विशाल प्रासादों का निर्माण हुआ था परन्तु वे बाद में मुसलमानों के हमले ने नष्ट कर दिये। विज्ञान, संस्कृत साहित्य, संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग में पराकाष्ठा पर थे। ये महान किव कालिदास का युग था। हेलन गार्डनर के मतानुसार भारतीय इतिहास का काल विभाजन निम्न प्रकार है—

सिंधु घाटी की सम्यता— वैदिक काल— बौद्ध काल— गुप्त वंश, हिंदू घर्म ग्रीर बौद्ध धर्म—

श्रीर बौद्ध धर्म— राजपूत काल — मध्यकाल, मुसलमानों का श्राक्रमण श्रीर मुगल साम्राज्य— ३३०० ई० पू० से २००० ई० पू० २००० ई० पू० से ७०० ई० पू० ४०० ई० पू० से ३०० ई० पू० तक

> ३०० ई० से ६०० ई० तक ६०० ई० से ८०० ई० तक

प्तर **ई**० से १५०० ई० तक

हेलेन गार्डनर के मतानुसार प्राचीन युग का इतिहास कोई विशेष महत्व का नहीं है। परन्तु यह सार्वभौमिक बात नहीं है। रायकृष्ण दास और परसी बाउन के मतानुसार भारत में चित्रकला के उम युग में चिन्ह पाये जाते हैं जिम काल में कोई सम्यता और भाषा ही न थी। सम्यता के विकास के साथ चित्रकला का भारत में विकास हुआ था। पाषाण काल १७०० ई० पू०, उत्तर पाषाण काल ७००० ई०पू० से ६००० ई० पू०, लोहा, ताम्र और काँस्य काल ८००० ई० पू० से १००० ई० पू० के लगभग के स्वीकार किये जाते हैं। पूर्व पाषाण काल में भारत के निवासी कन्द, मूल, फल तथा जानवरों का शिकार करके पेट भरते थे। इनका कद छोटा स्रोर रंग काला होता था। पत्थर के हथियार बनाकर प्रयोग में लाते थे। खेती स्नादि का इनको ज्ञान नथा। उत्तर पाषाण काल में कुछ स्निक सम्य लोगों ने पूर्व पाषाण काल निवासियों। र स्रपना स्रिकार स्थापित किया। ये लोग भी पत्थर के हथियारों का जो स्रिक्षक तेज होते थे प्रयोग करते थे। धनुष बाण का प्रयोग करते थे स्रोर हथियार को फैंककर मारने की क्रिया में दक्ष थे। चाक से मिट्टी के बतंन बनाते थे स्रोर गुफास्रों में चित्रकारो करते थे।

ताम्न, काँस स्प्रौर लौह काल — ग्रारम्भ में ये लोग ताम्बे के हिषयार रसते थे। इस समय की जाति को द्रविड़ कहते हैं। तांबे, पीतल के प्रयोग के साथ २ इनके गहने चौदी ग्रीर सोने के होते थे। इस काल में तौबे के सिक्के का प्रचलन हुन्नाथा। कुछ लोगों का मत है कि पामीर पर्वत की श्रोर में लोहे के शस्त्र प्रयोग करने वाले लोग भारत में श्राये थे। प्रागैतिहासिक काल की कुछ मानव ग्राक्वितयाँ दिला चित्रों के रूप में मिलती हैं। ग्रधिकांश चित्र शिकार ग्रौर शिकारियों के हैं। पत्थर के छुरे, चाकू, बागा, फरसे के प्रयोग के चित्र पाये जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय मध्य प्रांत की कैमूर की पहाड़ी और विध्याचल पर्वत की गुफाओं के हैं इस काल की सबसे महत्व पूर्ण चित्रकारी सिरगुजा रियासत के रायगढ़ नामक स्थान के समीप की पहाडी पर हैं। इस स्थान को जाने के लिये बंगाल नागपूर रेल द्वारा तहरवाली स्टेशन माना पड़ता है। यहां से ठीक उत्तर में दो मील पर ये गुफायें हैं। ये सिंहत पुर नामक गाँव से प्रसिद्ध हैं। परसी ब्राउन के मतानुसार ये चित्र दो श्रेगी में विभाजित किए जा सकते हैं, एक दक्ष, स्पष्ट ग्रौर बहुत प्राचीन चित्रकारों द्वारा रची गई होंगी दूमरी किन्हीं लापरवाह चित्रकारों द्वारा रची गई मालूम पड़ती हैं। प्रधिक चिकने भाग पर तत्कालीन चित्रकारों ने लाल गेरू के रंग से ये चित्रकारी की है। कांसे आदि की तुलिका का प्रयोग किया होगा स्रोर वह कड़ी रही होगी । चित्रों में लापरवाही है परन्तु कृतियां मृदुलता ग्रीर कोमलता की भलक देती हैं। चित्रों के विषय शिकारी चित्र जंगल, भेसे ग्रादि का शिकार, भालुओं से ब्राखेट चित्रित किया गया है। रायगढ़ के क्षेत्र में भालू ग्रधिकतर पाये जाते हैं। बारह सिंघा, हाथी, खरगोश ग्रादि के **भाखेट कै** दृश्य बड़े सुन्दर बन पड़े हैं। असम्य जातियों के लोग लड़ने ऋगड़ने के कार्य में बड़े दक्ष होते थे ग्रत: इन चित्रों में ऐसा ही चित्रण विशेषतया पाया

जाता है। हिरोंजी, गेरू, रामरज के द्वारा भावों का काल्पनिक न होकर अधिकतर यथार्थ चित्रण हुआ है।

सरगुजा रियासत की रायगढ़ पहाड़ियों में जोगीमारा गुफा के भित्ति चित्र हैं जिनकी निश्चित तिथि का अनुमान लगाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह भित्ति चित्र ३०० ई० पू० के चित्रित किये गये थे। मानव और पशु आकृति, भवनों का चित्रण आदि इनके मुख्य विषय हैं। किनारे के आलेखन जो उन्होंने चित्रित किये हैं उनमें मछली, मगर आदि जीवों का बार २ प्रयोग किया गया है। जोगीमारा की गुफा १० फीट लम्बी और ६ फीट चौड़ी है। इसकी ऊँचाई इतनी कम है कि मनुष्य को इसमें प्रवेश करने के लिए भुकना पड़ता है। गुफा का एक भाग खुला है जिसमें प्रकाश रहता है। एक चित्र में वृक्ष के नीचे बैठे हुए मनुष्यों की एक टोली और जलाशय के बीच खड़ी नर्तकियों की एक जोड़ी का चित्र बड़ा ही सुन्दर तथा हृदयग्राही है। इन चित्रों की शंकी अजन्ता, बाघ और सिरिगया के भित्ति चित्रों से बहुत नीचे दर्जे की है। इनके निर्मीण में विशेष कला प्रदर्शन नहीं है। खुरदरी दीवार पर गेरू भीर कालिख से इनको चित्रत कर दिया गया है।

सिंधू घाटी की सभ्यता के अन्तर्गत मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कला का स्थान है। इन दोनों स्थानों की खुदाई ने प्रागैतिहासिक काल की कला पर नवीन प्रकाश डाला है। मोहनेजोदड़ो सिधु प्रदेश के लरकाना जिले में एक स्थान है और हड़प्पा पंजाब राज्य के मोन्टगोमरी जिले में एक स्थान है। ईसवी पर्व तीसरी व चौथी शताब्दी में चीन पतिनद से लेकर लघू एशिया तक और इधर भारत तक मिट्टी के रंगे बर्तनों की सभ्यता फैली। इस काल के मिट्टी के बर्तन मानव समाज की प्रगति के बड़े सुन्दर उदाहरेगा है। इस प्रकार के बतैंनों के उदाहरण नाल (विलोचिस्तान) तथा सिंघ के ग्रन्थ स्थानों में भी उपलब्ध हैं। ऐसा ग्रनुमान लगाया जाता है कि १००० वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ों में एक नगर बसा था। यह नगर सात बार नष्ट हुआ और हर बार नव निर्माण हुआ। इस शहर की इमारतों का कला चात्र्यं ग्रपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका था। चाक की सहायता से भिन्न २ प्रकार तथा रंग के द्वारा चित्रित मिट्टी के बर्तन तैयार होते थे। कुछ का प्रयोग गृहस्य के कार्य में होता था कुछ को शव की गाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। नाना प्रकार के ग्रालेखनों के साथ इन बर्तनों पर पेड़, पशु श्रीर पक्षी चित्रित किये जाते थे। इस युग के ताँबे, मिट्टी श्रीर चांदी के घड़े प्रसिद्ध हैं। इन धातुओं का प्रयोग बर्तनों तक ही सीमित न था बल्कि खिलौने, छोटी गाड़ियाँ, कुर्सी, पशु और पक्षी भी बनाये जाते थे। इस काल की अन्य वस्तुओं में देवता व मनुष्यों की सोने की मूर्तियां, आभूषएा, श्रोजार श्रोर मोहरें श्रादि भी मिली हैं। इन सब पर पशुओं के चित्र भी श्रंकित हैं। कुछ मूर्तियों से पता चलता है कि इस काल में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर की भी पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई में घोड़े का कोई स्थान नहीं है परन्तु ऋग्वेद में घोड़े का वर्णन श्राता है। हरप्पा की कला से विदित होता है कि स्त्री पुष्प श्रधिक सुन्दर होते थे। वहां के स्त्री चित्रों में श्रधिकतर पंखे के समान फैला हुआ सिर वस्त्र पाया जाता है। हरप्पा की खुदाई के नमूने भी देखने योग्य हैं। श्रभी तक मोहनजोदड़ो श्रोर हरप्पा की सम्यता का पूर्ण जान नहीं हो पाया है।

श्रायों का भारत में ग्राना १५०० ई० पू० से पहले का स्वीकार किया जाता है। श्रायं लोग उत्तर पश्चिम के मार्ग से भारत में श्राये। कहा जाता है कि इनकी मातृ-भूमि मध्य एशिया थी, श्रायों के स्वरूप का वर्णन करते हुए इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग रंग के गोरे, कद लम्बा, नाक लम्बी श्रीर विशाल माथे वाले होते थे। चित्रकला थी परन्तु बहुत विकसित कूप में न थी।

भारत में चित्रकला के भ्रादि स्वरूप को धर्म से मिलाते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के स्वरूप पर विचार करें तो उसके मूल स्रोत के लिए भारत में श्रायों के सबसे प्राचीन ग्रंथ बेदों को देखना होगा। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। इसमें चमड़े पर ग्रंकित 'श्राग्न देवता' के चित्र की चर्चा है। ब्रह्मा ग्रादि से सृष्टि के रचियता हैं। वे ही चित्रकला के भी जन्म दाता माने जाते हैं। कहा जाता है कि एक राजा के राज्य काल में एक ब्राह्मण का बालक मर गया। ब्राह्मण ने राजा पर श्रधमीं होने का लांछन लगाया। ब्राह्मण श्रीर राजा में बहुत वाद विवाद हो गया। राजा वास्तव में न्यायी था, इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने इस वाद विवाद में हस्तक्षेप किया। राजा की भिनत से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए श्रीर ब्राह्मण के मृत पुत्र का एक चित्र बनवाकर उसमें जीवन का संचार कर दिया। महाभारत में ऊषा ग्रीर ग्रानिरुद्ध की कथा का वर्णन है। ऊषा ने ग्रंपन स्वप्न का वर्णन इस प्रकार किया कि उसने स्वप्न

में एक राजकुमार को देखा है। उसकी दासी चित्रलेखा ने तत्कालीन सब राजकुमारों के चित्र बनाये। ऊषा ने अपने प्रिय राजकुमार अनुरुद्ध का चित्र पहचान लिया। यहाँ चित्र के चित्रित करने का वर्णन आता है। स्मृति चित्र बनाने की पुराणों में बहुत कथायें मिलती हैं। व्याकरण के जन्मदाता पाणिनी ने भी सघ राज्यों के अंक और लक्षणों की बड़ी प्रशंसा की है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसवी पूर्व आठवीं शताब्दी में जो आजकल इतिहासकारों के अनुसार पाणिनी का समय माना जाता है चित्रकला का प्रचार था। भगवान बुद्ध के समय में तो इतना प्रचार चित्रकला का था कि उनको अपने अनुयायियों को उसमें प्रवृत न होने की आज्ञा देनी पड़ी। चित्रकला उस समय प्रचार का साधन था बौद्ध धर्म का प्रचार इससे अधिक हुआ। और इसी कारण इसका विषय धार्मिक हो गया। तीसरी व चौथी शताब्दी ई० पू० के विनय पिटक प्रथ में चित्रकला का उल्लेख है।

भारत में सब कायों के देवता हैं। इस प्रकार कला के भी देवता हैं, जो विश्वकर्मा माने जाते हैं। देवताओं के भ्रादि भीर भ्रम्त का पता नहीं ग्रतः चित्रकला के ग्रादि का पता कैसे मालूम हो सकता है। देवताओं की उत्पत्ति श्राचीन है इसी प्रकार कला की उत्पत्ति श्राचीन स्वीकार की जाती है। यशोधर नामक प्राचीन विद्वान ने वात्सायन के कामसूत्र की व्याख्या की है श्रीर उसमें चित्रकला के छः ग्रंगों का वर्णन किया है। जो ख्यमेद, प्रमाण, भाव, लावण्ययोजना, साहश्य श्रीर विणिका ग्रंग हैं। अंक्षमेत्र प्रमाण, भाव, लावण्ययोजना, साहश्य श्रीर विणिका ग्रंग हैं।

प्राचीन काल में भारत में तीन प्रकार के चित्रों का वर्णन मिलता है—भित्ति चित्र, चित्रपट श्रीर चित्रफलक । भित्ति चित्र दीवारों पर श्रंकित किये जाने वाले चित्र हैं । ग्रजन्ता, वाघ, सीगिरिया श्रादि के चित्र इसके उदाहरण हैं । चित्रपट कपड़े श्रथवा चमड़े पर बनते हैं । चित्रफलक लकड़ी, कीमती पत्थरों श्रीर हाथी दांत पर बनाये जाते हैं । धूलि चित्रों की भी प्रथा का विवरण मिलता है । भांति भांति के रंगों के चूणें को जमीन पर बुरक कर श्राकृतियां तैयार होती हैं । ग्रफगानिस्तान में हाथी दांत के कुछ उत्तम प्राचीन मूर्तिफलक मिले हैं जो भारत के बने हुए थे । एक चित्रफलक पर दो स्त्रियाँ बारीक रेखाश्रों में श्रंकित हैं ।

चित्रकला के छ: श्रंग। प्रो० चिरंजीलाल भा।

प्रागैतिहासिक काल का विवरण पूर्णैतया प्राप्त नहीं हो पाया है। श्रिधिकतर उपदेश की भावना से मूर्तियाँ ग्रौर चित्र तैयार किये जाते थे। ये चित्र धार्मिक स्थानों पर लगा दिये जाते थे। ग्रजन्ता की गुफाके उदाहररा भी इसी प्रकार के हैं। बौद्ध भिक्षुग्रों के विश्राम ग्रौर उपासना के लिए ये गुफायें एकान्त स्थान में तैयार की गई थीं। इन गुफाओं में दीवार, नीचे की छत ग्रीर खम्बों ग्रादि सभी पर चित्र ग्रंकित हैं। कुछ कामत है कि इन गुफाग्रों की श्रपेक्षा टेम्परा की टेकनिक को ग्रिधिक महत्व दिया है। रंग धातुग्रों से तैयार किये गये हैं। मिट्टी के रंगें का प्रयोग साधारसातया कम है। दीवार पर पहले चावल की भूसी आदि का साधारण सास्टर लगाया गया होगा। इसके पश्चात् सफेद सास्टर का प्रयोग किया गया है उस पर ही रेखा चित्रण हुआ होगा। स्थानीय रंगों का प्रयोग किया गया होगा। लाल और हरे रंग से ढाँचा तैयार करके उसको बादामी ग्रथवा काले रंगों से तैयार किया गया होगा, ऐसा भ्रनुमान लगाया जाता है। अञजन्ता की गुफायें साधारणतया एक ही समय में नहीं बन गईं बल्कि इनके निर्माण में कई शताब्दी लग गये। श्राकृतियां बड़ी विशाल भौर प्रभावशाली हैं। सब हश्यों में भगवान बुद्ध के जीवन की भालक है। एक दृश्य जिसमें यशोधरा गौतम की धर्म पत्नी अपने पुत्र राहुल को भेंट कर रही है ग्रौर भगवान बुद्ध ग्रपने भिक्षा के पात्र को हाथ में लिये हए हैं, पीले वस्त्र धारण किये हये हैं ग्रीर कमल पर खड़े हुये हैं। चित्र की पृष्ठ भूमि गहरे नीले रंग की है। गुफा नं० १ में एक नाटक का हर्य है। इसमें द्वार सांची के सहस्य हैं। इस्यों की भरमार हैं धार्मिक विषय को लेकर चित्रों की रचना हुई है। चित्रों के जीवन में बड़ी शान-शौकत है। शारम्भ के चित्रों में शाकृतियाँ बड़ी हैं श्रीर बाद के चित्रों में शाकृतियां पहले की ग्रपेक्षा कुछ छोटी हैं। बड़े विचार से व्यवस्थित की गई हैं. स्थापत्य कला को विशेषतया ध्यान में रखा गया है। शिकागो (ग्रमरीका) के ब्रार्ट इत्स्टीट्यूट में एक चित्र है जिसमें एक राजा भगवान बुद्ध के स्वरूप में अपनी रानी और दरबारियों के साथ बैठा है। उसके हाथों की मुद्रा से यह स्पष्ट है कि वह अपनी स्त्री को एक मुद्रा के द्वारा उपदेश दे रहा है। इस हृश्य के आरम्भ में तो सूख समृद्धि से रहने का ढंग और बाद में शरीर तथा हाथ पैरों की मुद्रा से गति पूर्ण प्रभाव प्रदिशित किय। गया है जिसमें रेखा, रंग श्रीर छाया प्रकाश श्रवलोकनीय है।

सबसे प्रभावशाली बौद्ध चित्रों में बोधि सत्व की विशाल ग्राकृति है | इस दृश्य की पृष्ठभूमि में पीछे छोटी २ ग्राकृतियां हैं। सन्त की पोशाक से समृद्धिशालिता का बोध होता है। गले की माला में बहुमूल्य मोती हैं। सिर पर सुन्दर मुकुट है जिसमें नीलम ग्रादि बहुमूल्य मोती जड़े हुए हैं। ग्राकृति के सीधे हाथ में नीला कमल है। मुद्रा नृत्य से ली गई हैं। भारतीय लोकाचार में नृत्य का प्रमुख स्थान है। ग्राकृति से गहन दथा प्रतिबिम्बित होती है। ग्रजन्ता के बृहत विवरण के लिए बहुत साहित्य उपलब्ध है।

श्रजन्ता के समान ही वाघ\* ग्रीर सींगिरिया के भित्ति चित्र हैं जिनका समय भी प्रायः यही श्रनुमान किया जाता है।

अजन्ता के यह भित्ति चित्र अपनी शैली के पूर्ण चित्र हैं। हिन्दुओं के लिए और विशेषकर बौद्ध इन चित्रों से आंतरिक जीवन की भलक पाते हैं। इन चित्रों में अपार शक्ति, गित और उत्साह प्रदिश्ति है। विषय की दृष्टि से ये चित्र अपने आपमें पूर्ण हैं। चित्रकार ने साधन के द्वारा साध्य को भली प्रकार प्रतिपादित कर दिया है।



#### चीन की चित्रकला

(अनुमानतः ३००० ई० पू० से ६०७ ई॰ पू० तक)

#### 38

चीन महान देश है। संसार की ग्रारम्भ की सभी सभ्यताग्री के साथ २ चीन की सभ्यता पुष्पित ग्रीर पल्लवित हुई है। संसार के इतिहास में यह एक महान उदाहरण हैं कि इसमें अन्य सम्यताओं का समावेश हुआ और बाद में वे सब चीनी संभ्यता से घुल मिल कर उसी में समा गई। हरमेन लेचिट के अनुसार चीन की परम्परा में लिपि का मुख्य स्थान है। यह परम्परा २६ वीं शताब्दी ई० पू० की मानी जाती है। रंग और तुलिका के आविष्कार के पूर्व से ही लिपि का अपना प्रमुख स्थान रहा है। चीनी लोग कोमल मिट्टी के ऊपर ग्रानी लिपि को खुरच दिया करते थे। बाद में हड्डी, वर्तन भीर जस्ता पर भी खुरची जाने लगी। उनके पात्र प्रतीक रूप होते थे। चीनी बड़े रुढ़िवादी हैं ग्रौर सदैव ग्रपनी परम्परा को जीवित रखने में प्रयत्न शील रहे। चीन की विशालता को यदि अनुभव करें तो मालूम पड़ता है कि यह देश यूनाइटेड स्टेट से क्षेत्र फल धौर ग्रावादी में दुगुना है। पूर्वी किनारे को दो नदियां सींचती हैं स्रतः बड़ा उपज क है। चीन के अन्तर्गत तिब्बत, चीनी तुर्कीस्तान, मंगीलिया, मनचूरिया ग्रादि रहे। देश की विशालता के करण ग्रावहवा एक

नहीं है। भाषा और रीति रिवाजों में भी भिन्नता है। उत्तरी चीन की आवहबा ठण्डी और सूखी है। यह पेकि क्ष के आस पास का क्षेत्र है। इसके चारों तरफ विस्तृत मैंदान हैं। दक्षिणी चीन केन्टन के आम पास के मैदान का भाग है यहां की आवहवा गीली और तर है। इसके आस पास पहाड़ हैं जहां गर्मी में शण्णा मिलती है। पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में विशाल रेगिस्तानी पठार हैं। अधिकतर यहाँ आधिक जीवन खेती पर आधारित है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी खेती के योग्य छोटे २ स्थल हैं। यहाँ के प्राकृतिक माधन बड़े लाभ दायक हैं, जहां सोने और भिन्न धातुओं की बहुतायत है। पहिले यहाँ बड़े जंगल भी थे परन्तु वे अब नष्ट हों चुके हैं। भौगोलिक स्थित का देश की संस्कृति और कला पर प्रभाव पड़ता है अत: जहां की कला से परिचित होना हो, यह आव- स्थक है कि वहां की भूगोलिक स्थित से भी परिचित होना हो, यह आव-

चीनी संस्कृति का घारम्भ पाषाण काल से स्वीकार किया जाता है। हेनन गार्डनर इस मत से सहमत है। हरमेन लोचट क मतानुसार चीन का इतिहास मिश्र ग्रथवा मैसापोटामिया के बाद ही ग्रारम्भ होता है। २६ ग्रगस्त ८७५ ई० पू० को एक सूर्यग्रहण को देखा गया था, इसी दिन से चीन के दो प्राचीनतम वंशों की तिथी निश्चित की जाती है। सिया (२२०५ से १७६६ ई० पू०) ग्रौर स्यांग (१७६६ — ११२२ ई० पू०)। उत्तर पाषाण काल में चीन के लोगों को कृषि का ज्ञान हुआ ग्रौर वे लोग चावल की फसल करना ग्रौर कपड़े ग्रादि का प्रयोग जानने लगे। शांग वश सबसे ग्रारम्भ का युग है, जब चीन में ऐतिहासिक संस्कृति का श्री गर्गाश स्वीकार किया जाता है। चीन की सम्यता को निम्न लिखित कालों में विभाजित किया जा सकता है। शिया वंश (२२०५ से १७६६ ई० पू०) का विवरग्र ग्रमी शोंभ का विषय है।

शांग वंश १७६६ — ११२२ ई० पू० चाउ वंश ११२२ — २५५ ई० पू० स्यानि वंश २५५ — २०६ ई० पू० हन वंश २०६ ई० पू० से २२१ ई० वे तथा छ: वंश २२१ — ६१८ ई० ट्यांग वंश ६१८ — १२८० ई० संग वंश ६४० — १२८० ई० यान ग्रथवा मंगोल वंश १२८० — १३६८ ई० मिंग वंश १३६८ — १६४४ ई० स्यांग ग्रथवा मेंन्च्यू वंश १६४४ — १६११ ई०

एच० ए० गाइलस के मतानुसार चीनी सभ्यता का यह विभाजन स्वीकार किया जाता है। ई० एच० पार्कर के मतानुसार चीन की भूगोलिक स्थित ग्रौर व्यापार के मार्ग इससे भिन्न थे।

चीनी लोग खेती में विश्वास करते थे। प्रकृति की शक्ति में उनका पूर्ण विश्वास था। प्राकाश, नक्षत्र, तारागण, वाय प्रीर वर्ण की शक्तिकी पूजा करते थे। चीनी कुला में अजगर का भि<u>न्त</u> २ माकृतियों के रूप में प्रायः हर एक ( Motifs ) क्यानक रूढ़ियो में प्रयोग है। यहाँ तक कि बादशाह के प्रतीक में भी अजगर की काकृति का प्रयोग है। इसी प्रकार फोनेस्क की कथा का वर्गात है, यह काल्यत सुन्दरता का प्रतीक एक चिड़िया थी, जो ५०० अथवा ६०० वर्ष तक जीवित रहने के पश्चात स्वयं श्रपने पंखों की सहायता से प्रतिन प्रजवलिता करके भस्म हो गई और पुनः नवीन जीवन के साथ विकसित हुई। चीन की कला में इसका विकसित रूप सूर्य के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है जिससे प्रकाश धीर गर्मी प्राप्त होती है। यही दो मुख्य धारणायें चीनी कला की मौलिक तहन के रूप में चीनी संस्कृति का आधार बनी हुई हैं। एक का ग्राधार सामाजिक है, इकाई एक परिवार है एक व्यक्ति नहीं। परम्परागत रीति रिवाज ही उनका कानून है उन रीति रिवाजों का अनुकरण परिवास का जीवन एक व्यक्ति का महत्व नहीं है एक परिवार का महत्व है, मीर व्यक्ति को ग्रपनी इकाई को बलिदान कर देता होता है। पूरी सामाजिक श्रंबला में वह एक कड़ी हैं। दूसरी धारणा इसी पर ग्राधारित है / प्रस्थेक को भूत पर गर्व है भविष्य पर नहीं। यही सामज्ञस्य का कारण है। चीनी कला में इनका प्रदर्शन महान है।

वीनी कला में दाशंनिक तत्व महान हैं। जो परम्पूरा चीन में पाई जाती है उसका श्लेय कनप्यूसियस (५५१ — ४७६ ई० पू०) को है जो अपने समग्र का महान दाशंनिक, इतिहासकार ग्रीर राज-नीतिज्ञ था। चीनी सभ्यता का पूर्ण विकास चाऊ बंश के समग्र में हुआ था। इसी प्रकार का सांस्कृतिक विकास फारस, ग्रीस श्रौर भारत में हुआ था। कनप्यूसियस का यह विधान न कोई धर्म था न दर्शन विकि यह सामाजिक श्रौर लोकाचारिक विधान था जिससे समाज संगठित हो श्रौर मानवता का प्रसार वास्तविक रूप में हो।

इसी बीच में यांग टीसीयांग की घाटी में एक दूसरी जाति का विकास हुआ। ये लोग जंगली हुइशी के नाम से पुकारे जाते थे। इन लोगों के देश को कांटों की भूमि भी कहा जाता है। इनकी जीवन की व्यवस्था उनसे भिन्न थी। इनमें एक समुदाय का विकास हुआ जो टाव के अनुयायों थे। इस विचार धारा के अनुसार व्यक्तित्व का अधिक मूल्य नथा, और ये लोग अपने सिद्धान्तों को प्रकृति से पुलना करते थे। प्रकृति से प्रगाढ़ प्रेम, पहाड़, नदी, कोहरा, बादल आदि से इन लोगों का बड़ा प्रेम था। इस क्षेत्र के निवासियों की यही विशेषता थी। इनके विचार के अनुसार (Laotzu) लाओटजूर (१७० — ४६० ई०पू०) जो कनप्यूसियस का समकालीन था इनका नायक था जो व्यक्तित्व को विशेष महत्व देता था। उसका विश्वास था कि यदि एक व्यक्तित्व को जान लिया जायगा तो उस महान अवैयक्तिकता पूर्ण शक्ति का अनुभव हो जावेगा जो सब में व्याप्त है।

चाउ वंश के पतन के पश्चात् तातार जाति के लोग स्यानि (Ts'in) नाम से विख्यात थे, शासक हुए । ये पश्चिमी सीमा पर रहा करते थे। ये लोग चाऊ के यहाँ रथ ग्रथवा घोड़े हांकने वाले के रूप में सेवा करते थे। थोड़े समय में ये लोग बड़े शक्ति शाली हो गये। इन्हीं लोगों का सबसे प्रथम चीनी शाहशाह नियुक्त कर विया गया। यह घटना रे४६ ई० पूठ की मानी जाती हैं। स्यानि ने राज्य को सुदृढ़ कर दिया। केन्द्र में शक्तिशाली सरकार की स्थापना की। मंगोलिया के बंजारों से रक्षा पाने के लिये विशाल दीवार बनवाई गई। स्थानीय राष्ट्र भावनाओं को मिटाने के लिये उदार भावनाओं को जन्म दिया गया। संक्रीण भावना वाले साहित्य को नष्ट कर दिया गया। इससे पूर्व देश का नाम चीन न था बिलक स्यानि (Ts'in) ग्रथवा चिन लोगों के नाम पर यह चिन देश कहलाने लगा जो बाद में चीन के नाम से विख्यात हुग्रा। इस प्रकार चाऊ के पश्चात् चिन लोगों का राज्य रहा ग्रीर इसके पश्चात् हन

वंश का राज्य स्थापित हो गया। हन वंश के लोग प्यूडल राज्य को ग्रिधिक महत्व देते थे ग्रौर कनप्यूसियस के विचारों के ग्रनुयायी थे। इस काल में चीन का साहित्य कनप्यूसियस के सिद्धांतों से ग्रोत प्रोत था। इस काल में चीन का प्रभाव पश्चिम की ग्रोर बढ़ा ग्रौर मध्य एशिया की वनेली ग्रसम्य जातियों से रक्षा की। सिल्क का ज्यापार बढ़ा ग्रौर यह सिल्क का ज्यापार रोमन राज्य तक फैल गया।

राज्य के इस प्रकार विकास को यह फल हुआ कि चीन की सभ्यता को ग्रविक विकसित होने का ग्रवसर मिला। ब्यापारी यात्री चीन में ग्राये, भारत से बौद्ध भिक्षु चीन में धर्म प्रचार कार्य करने लगे, इनके मठ पूर्वी तुर्किस्तान तक स्थापित हो गये। भारत का धर्म चीन की सम्यता से टकराया और भारतीय बौद्ध धर्म ने विजय प्राप्त कर ली। बौद्ध धर्म का भण्डा चीन में स्थापित हो गया। चीन की परम्परा के साथ बौद्ध धर्म का विकास हुग्रा। बोधि सत्व का विशेष महत्व हो गया और अवालो कितेश्वर की भाँति चीन का भी इसी प्रकार का देवता स्थापित हो गया जो (Kuan-Yin)उवान इन कहलाया । टाउस्ट का प्रभाव प्रधिक बलवान रहा कारण यह था क इस सिद्धान्त की तुलना बौद्ध के सिद्धान्तों से नहीं की जा सकती। ३६६ से ४१४ ई० में भारत में फाहियान नामक एक यात्री ने भारत का पूर्ण विवरण दिया हैं। वह धार्मिक स्थानों तथा ज्ञान के केन्द्रों में गया श्रीर वहाँ तत्कालीन भारतीय साहित्य को एकत्रित किया। ६१८ से ६०७ ई० तक चीन में टर्यांग वंश राज्य कर रहा था अत: तत्कालीन वातावरण का प्रभाव चीन की ललित और उपयोगी कला पर पूर्ण रूपेण पड़ा। चित्रकला, मूर्तिकला, धातु का कार्य, काव्य श्रौर संगीत सभी पूर्ण तथा प्रभावित हुये। टयांग वंश के पश्चात चीन में धार्मिक विष्लव हुआ। जनता ने बौद्ध धर्म के विरोध में श्रावाज उठाई। कनफ्युसियस प्रणाली को ग्रधिक महत्व दिया जाने लगा। इस प्रांदोलन के फलस्वरूप बड़े २ मठ ग्रीर मंदिर धराशायी किये गये। यही कारण है कि टयांग वंश के काल की कला का बड़ा हास हुआ और बहुत कुछ नष्ट हो गया। फल यह हुम्रा कि उस काल की पूर्ण कला का प्राप्त होना कठिन हो गया दूसरा म्रान्दोलन बौद्ध धर्म के पक्ष में इसके बाद ही म्रारम्भ हो गया जिससे बहुत से मठ व मन्दिर नष्ट होने से बच गये। यह घटना १० वीं शताब्दी के ग्रासपास की है तो भी उसकाल की बहुत सी चित्रकला तो नष्ट होने से बच न सकी।

चीन में ग्रारम्भ में सुन्दर लेखन कला, कविता ग्रीर चित्रकला को विकसित होने का भ्रवसर मिला। प्रकाशन की यह सबसे प्राचीन विधि थी। चीनी लिपि का विकास चित्रों से हुपा था। इससे भावना की प्रतिमा सीधी दुष्टिगीचर होती है। थोड़े समय में चित्र लिपि ग्रिधिक व्यवहारिक हो गई। कुछ जटिलता का समावेश हुग्रा। जिस भावात्मक श्राकृति के ग्राधार पर तूलिका के द्वारा वर्णमाला बनाई गई है वह बड़ी सुन्दर है। काव्य से मिलने पर वह ग्राकृति ग्रौर सची दोनों में सन्दर बन जाती हैं। सन्दर लेखन शैली में जो सामान प्रयोग किया गया था वैसा सामान चित्र रचना में भी किया गया। चीनी स्याही ग्रौर रेशमी कपड़ा ग्रथबा कागज ही मुख्य सामान था। स्याही बनाने का तरीका गुप्त था, इस प्रशाली में परम्परा की रक्षा होती है। तूलिका के द्वारा श्राकृति को चित्रित कर दिया जाता था परन्तु इस प्रकार बड़ी साधना की श्रावश्यकता ग्रनुभव होती थी। तूलिका को इस प्रकार नहीं पकड़ा जाता था जिस प्रकार हम लेखनी को पकड़ते हैं। बल्कि हाथ को सीधः ऊपर से नीचे को प्रयोग किया जातः था। कभी २ कलाई पर नियन्त्रण करके कार्यकिया जाता था। कभी २ पूरी भुजा को स्वच्छन्द गित से कार्यं करने का स्रवसर प्राप्त होता था। इस प्रशाली में एक सजग कर देने वाली शक्ति होती है। जिस प्रकार से भी लेखन गैली ग्रथवा चित्र रचना होती है, रेखा का एक विशेष महत्व होता है ग्रीर उस महत्व में गति होती है। लेखन शंती और चित्र रचना में कोई भेद न होने के कारण चित्र रचना में सादगी, उपदेशात्मकता ग्रौर भावात्मकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थो। \*(Wang Wei) वाङ्गवी एक चीनी लेखक का कथन इस प्रकार सत्य है। वह कहता है कि चीनी चित्रएा में वही महक है जो चीनी लेखन में पाई जाती है। चीनी वित्रकला में भित्ति चित्रों का विशेष महत्व हैं। चीनी चित्र ग्रजन्ता के समान

<sup>\*</sup>An Introduction to the Study of Chinese Paceting — Arther Waley. (London) P. 144.

नहीं पाये जाते। तुर्किस्तान ग्रीर जापान में चीनी भित्ति चित्रों के उदाहरए। पाये जाते हैं। पूर्वी श्रीर पश्चिमी चित्रकला में बहत श्रन्तर पाये जाते हैं। पूर्वी कला में रेखा का महत्व है। इसी प्रकार इन चित्रों को प्रदिशत करने की भी एक विधि है। यह पश्चिमी शैली से भिन्न है पूर्वी देशों में चित्र को चौखटा लगा कर टांगने की प्रथा से लोग परिचित न थे। चीनी चित्रों को लपेट कर रखते हैं ग्रौर किसी विशेष उत्सव पर उनको टांग लेते हैं बाद में सुरक्षित स्थान में रख दिये जाते हैं। प्रचीन ग्रौर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के बहुत कम नमूने पाये जाते हैं। (Ku K'aichih) कू काऐह ४०० ई० का चीनी महान चित्रकार का पता मिलता हैं। इस चित्रकार की वड़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं। चित्रफलक जो इस यूग में तैयार किये गये उनका विषय चीनी लेखकों से लिया गया था। एक चित्र लेडी फेन्ग का है जो दो व्यक्तियों के साथ जंगली भालू से भापट ले रहे हैं। उसके दाहिने हाथ की श्रोर एक दरबारी समदाय के साथ बादशाह विराजमान हैं। चित्र की ग्रपनी विशेषता हैं। विषय धर्म निरपेक्ष है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रेखा के द्वारा कैसी प्रभाव पूर्ण शैली में भाव व्यक्त किये गये हैं। रेखा की सदढता श्रीर कोमलता श्राकृति श्रीर लेखन शैली को विशेष महत्व देते हैं। रंग के हलके २ वाश दिये हुए हैं कहीं गहरे हैं ग्रतः ग्रन्तर स्पष्ट दिष्टगोचर होता है। (Ku K'ai-ehih) कू कै चिह के चित्रपट तथा हन की खुदाई के चित्रों में लय पूर्ण गित और एक भ्राध्या-तिमक गूग था जो करीब २ सभी चीनी चित्रकला में पाया जाता है। कू कै चिह के एक शताब्दी बाद में एक चित्रकार ने चीनी कला के ग्रंगों का निर्माण किया था। \*(Rhythmic Vitality) लया-नुगत चेतनत्व प्रथम सिद्धान्त निश्चित किया।

बौद्ध धर्म के आने के पूर्व ही एक पूर्ण कला स्कूल का विकास हो चुका था। नये धर्म का प्रचार और प्रसार के चिन्ह तुर्किस्तान की गुहा के भित्ति चित्रों में स्वर्ग के चित्रों के वर्गान में स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन चित्रों में स्वर्ग के उन चित्रों की अलक है

The Flight of the Dragon. Dutton. (Laurance Binyon)

जहाँ ग्रभिताभ बुद्ध शानदार वात। बरएा में निवास करते हैं। स्वर्ग के चित्रों में एक सांसारिक कचहरी का चित्रएा है। हर चित्र में एक उच्च भावना ग्रौर मुद्रा का समावेश है। इन चित्रों में बडी गति ग्राघ्यात्मिक विजय श्रीर बड़ी शान्ति का श्रनुभव होता है। (T'ang) टयांग वंश के समय में चीनी परम्परा श्रीर बौद्ध धर्म की भावना का समावेश इन चित्रों में पाया जाता है। बौद्ध का ध्यानावस्थित स्वरूप है। जिस समय उन्होंने अपने पर विजय प्राप्त करली है ससार पर ग्राध्यात्मिक रूप से विजयी हो चुके है। जहाँ सार्वभौमिक प्रेम श्रीर श्रानन्द है इस प्रकार की श्रनेक भावनाश्रों का व्यक्तीकरसा है ।  $\mathbf{T^{2}ang}$  टयांग चित्रकारों के युग में जिनमें  $\mathbf{Wu,Tao,Tzu}$  वू, टा, जू का जन्म ७०० ई० में हुमा था। ग्रापके चित्रों में ग्रधिकतर भित्ति चित्र की परम्परा का अनुकरण है। ये चित्र अधिकतर बौद्ध मंदिरों अथवा मठों में पाये जाते हैं। कुछ, इस समय के विप्लव में नष्ट हो चुके हैं। इस सम्बन्य में बहुत सी कथायें प्रचलित हैं परन्तु सव कथाग्रों में वू की कला का श्रीर उसकी प्रेरणाशक्तिका वर्णन है। श्रापकी तूलिका की चोट तथा उनका प्रभाव इतना गहन था कि उससे वास्तविकता की भलक ही नहीं दृष्टिगोचर हुई बल्कि वास्तविकता इतनी प्रभाव शाली हो गई कि किसी भी दृष्टि सम्बन्धी प्रतिलिपि को वह गौरव प्राप्त न हो सकता।

बौद्ध धर्म का चीनी चित्रकला पर गहन प्रभाव पड़ा। एक प्रभाव का वर्णन उपर किया जा चुका है। दूसरा प्रभाव बौद्ध धर्म का चीनी कला पर प्रकृति प्रेम का था। भारत में यह अनुभव स्पष्ट है किस प्रकार बौद्ध भिक्षुग्रों ने जीवन को एक इकाई का स्वरूप स्त्रीकार किया है। दक्षिणी चीन के बहुत से किव और दार्शनिकों ने तो प्रकृति से सीधा सम्बन्ध स्थापित किया है। जीवन की प्रत्येक स्थिति में चीनी चित्रकला के विशेष दृश्य चित्रों में उस भावनात्रों को ब्यक्त किया है जो संग वंश में पूर्ण हो पाया है।



## जापान की चित्रकला

( ४४२ ई० से ६०० ई० तक)

## १६

जापान भी चीन की तरह एक सुन्दर देश है। प्रकृति यहाँ अपनी छटा प्रसारित कर रही है। जापान के निवासी बड़े उत्साही और युद्ध प्रेमी लोग है। शान्ति की कला में लोग बड़े निपुरा है। इनका धर्म प्राचीन है। यह शिन्टो के नाम से पुकारा जाता है। ये लोग सूर्य की पूजा करते हैं। इनको अपनी प्राचीनता में गहन विश्वास है। धान के लहलहाते खेतों में होकर पानी की लहरों का विचरण करना अपनी विशेषता हैं। जापान द्वीपों का एक रंग विरंगा द्वीप है। ध्यन्तिस्व के लिए बड़ा हितकर हैं। स्पहली वायु का चलना, कोमल रंग से युक्त मौसम, हरी भरी पहाड़ियों और समुद्ध के किनारे की प्रतिध्वनित वायु, देवदार के पेड़ों से थिरा हुआ सुन्दर किनारा आदि साधारणत्या सौन्दर्योपादक हैं। कला में भिन्नता हैं। भारतीय कला की भांति यहाँ भी कला में समुद्धिशालिता है। स्वच्छता के लिए प्रभाढ़ प्रेम है अतः यह औद्योगिक तथा अलंक।रिक कला में सुन्दरता की वृद्ध करता है।

नगर की सुन्दरता जापान की मुख्य उत्साहपूर्ण संस्कृति मादि का उद्गम बौद्ध धर्म मौर उसकी कला है। बौद्ध धर्म ने पूर्णतया चीनी विचारधारा को प्रभावित किया है। छटी शताब्दी में भारतीय प्रभाव से जापान कला को विशेष प्रोत्साहन मिला था। बौद्ध धर्म के प्रभाव से कला के पग भी जापान की सम्यता श्रौर संस्कृति पर जम गये। कोरिया से चीन की कला जापान में प्रविष्ट हुई।

चीन का धार्मिक प्रभाव जापान पर शनै: २ ग्रपना प्रभाव जमाता रहा। जापान ने ग्रनुकरण ग्रवश्य किया परन्तु वह ग्रन्थ विश्वास पूर्ण न था। जिस प्रकार भारतीय प्रभाव को चीन ग्रपने में निहित करने में पीछे न रहा उसी प्रकार चीन के प्रभाव को जापान ने मदैव पूर्णतया स्वीकार किया। भौर यह प्रभाव जापान पर व्यक्तिगत प्रभाव रहा। जापानी कला को भी चीन के साथ कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है।

स्यूको (Suiko) ४४२ से ६४४ ई० तक हाक्यूहो (Hakuiho) ६४४ से ७०६ ई० तक टेम्पियो (Tempyo) ७०६ ई० से ७६३ ई० तक जोगन (Jogan) ७६३ ई० से ६०० ई• तक

स्यूको काल में बोद्ध धर्म ने जापान में प्रवेश किया। इस प्रकार यह धर्म चीन से ही जापान में ग्राया। जापान के जीवन ने तत्सम्बन्धी कला का स्वागत किया, कारण यह था कि इस प्रकार की कला का मूल्य ग्राध्यात्मिक हो गया। जापान के जीवन की भलक में देवी शक्ति की भलक है।

प्राचीन काल में मूर्ति श्रीर वस्तु निर्माण कला को विशेष महत्व मिला। जिस प्रकार मूर्ति श्रीर गृह निर्माण श्रयवा स्थापत्य कला पर चीन का विशेष प्रभाव रहा उसी प्रकार चित्रकला पर भी चीन की धाक रही। कला में धामिकता रही वह श्रभी तक अपना अस्तित्व रखती रही। श्रारम्भ में भित्ति चित्रों की प्रथा रहीं श्रीर होन्डों होरिउजी में विशाल भित्ति चित्र पाये जाते हैं। ये अपनी प्राचीनता के लिए विख्यात है। विषय, माप, शैली श्रीर रचना की दृष्टि से देखा जाय तो ये सब भित्ति चित्र श्रजन्ता की परम्परा में हैं। एक विशाल दृश्य का वर्णन हेलन गार्डनर ने किया है। इसमें एक स्वर्ग के समान दृश्य है। भगवान बुद्ध कमल पर विराज मान हैं। ध्यानवस्थित दशा है, पास में विशाल समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सन्त, देवता श्रीर उनके अनुयायी बैठे हैं। बड़ी शान शोकत है, बड़ी कोमलता है, धार्मिक विश्वास की महान शक्ति श्रीर

गति है जैसी अजन्ता की गुफा के भित्ति चित्रों में दृष्टिगोचर होती है।

पाँचवीं शताब्दी में जापान में एक स्थायी जाति बन गई जो चावल उगाकर, मछली मारकर धौर शिकार करके निर्वाह करती थी। हरमेन लैचिट के धनुसार वौद्ध धर्म का पूर्ण प्रभाव जापान पर पड़ चुका था। इस समय यहाँ चीनी नियम धौर उत्सव मनाये जाते थे। मिकादो उनका मुखिया होता था। उसको चीनी उपाधि टेनो की प्राप्त हुई जिसका अर्थ स्वर्गीय देवता था। धारम्भ के नाम चीनी कलाकारो के थे। चीन की सभ्यता जापान के प्रत्येक जीवन में घर कर गई। यही कारण है कि जापान की चित्रकला में ग्रारम्भ के नाम चीन देश के नामों से मिलते हैं। कुरात सुकूरी टौरी एक विख्यात कलाकार थे जिन्होंने भगवान बुद्ध का एक चित्र जापान में निर्माण किया। करीब ६०० ई० में जापान में भगवान बुद्ध के ४०० मन्दिर बन गये और प्रत्येक में भगवान बुद्ध का चित्र रखा गया। इससे स्पष्ट है कि कलाकारों में चित्र रचना की भावना कितनी बलवती थी।

(Hakuhu Period) हाकूहू युग में एक नवीन शैली का जन्म हुआ था, परन्तु जापानी लोग अधिकतर चीन की शैली को ही अपनाते रहे।

जोगन काल में (७६४ — ८६० ई०) जापान ग्रोर चीन की कला में भ्रन्तर खोजना सरल कार्य नथा। इस ग्रुग का विवरण चीन की चित्रकला में वहुत कुछ पाया जाता है।



### मध्य अमरीका को चित्रकला

माया की चित्रकला— (प्रथम साम्राज्य)

#### 20

जिस प्रकार भारत और चीन की सम्यता का विकास शनै: २ हो रहा था उसी प्रकार अमरीका की सम्यता का भी विकास हो रहा था। २५००० ई० पू० से १०००० ई० पू० तक एशिया से लीग अमरीका में प्रवेश करने लग गये थे। ये लोग अधिकतर मंगोल थे। इनको खेती का कोई ज्ञान नहीं था। ये लोग डिलया आदि बनाना जान गये थे। एक शताब्दी के अन्दर ये लोग देश के कोने ३ में फैल गये। यहाँ का वातावरण तथा रहने की मुविधा ने इन लोगों को यहाँ रहने को बाध्य किया। अधिक जानकरी न होने के कारण ये लोग विशाल क्षेत्र में तितर वितर हो कर निवास करने लगे। अत: इनकी सम्यता भी भिन्न होने लगी। ३००० ई० पू० के आसपास मेकजीकन पहाड़ी क्षेत्रों में घास का बोना और मक्का का बोना काटना जान गये थे। इसी कारण इसका मक्का की सम्यता कहते हैं। कियान के रूप में ये लोगस्थापित हो गये। दतन धादि बनान लगे, उनके उपर मूर्तियाँ

<sup>&</sup>lt;sup>●</sup>तिथि प्रनिद्चिन (हेलेन गार्डनर के मत नुसार)

श्रिक्कित करने लगे यहाँ तक कि कपड़े श्रादि का प्रयोग भी करने लगे। इसी श्राधार पर इसको प्राचीन सम्यता कहते हैं। इस प्रकार बहुत सी सम्यताश्रों का विकास हुन्ना, कुछ तो पराकाष्ठा पर पहुँच गई जो ईसा के प्रथम शताब्दी के श्रासपास की मानी जाती है। यह सम्यता मायान, टोलटिक सम्यता मध्य श्रमरीका में श्रीर चीमू, नैजका श्रीर ट्याहून्याको सभ्यता दक्षिणी श्रमरीका की मानी जाती है। श्रमरींका के काल निर्णय का उस समय पूर्ण विकास नहीं हो पाया था श्रीर इस सम्बन्ध में सबका एक मत नहीं है श्रतः सब तारीखों को परीक्षा रूप स्वीकार किया जाता है।

पहिले जिसको मध्य ग्रमरीका कहा जाता था उसको ग्राजकल मेक्जीको ग्रथवा केन्द्रीय ग्रमेरिका कहा जाता है। यहाँ के भूगोल ग्रीर ग्रावहवा में बड़ीं भिन्नता है। इस देश की विचित्रता यह है कि यह सूखा तथा वरसाती मौसम का देश माना जाता है। यह देश ज्वालामुखी का क्षेत्र है। उत्तम ग्रीर साधारण प्रकार के पत्थर स्थापत्य कना के लिए उत्तम सामिग्री प्रस्तुत करते करते हैं।

प्रागैतिहासिक काल में ग्रमरीका में कला का विकास सांस्कृतिक विकास के रूप में हुगा। चित्रकला की कोई खास प्रगति नहीं हुई। परन्तु कला के विकास में चित्रकला माध्यम रही। माया सभ्यता में कुछ ऐसा विवरण मिलता है कि ईसा की ग्रारम्भिक शताब्दी में गोटेमाला. उत्तरी होन्ह्ररा, दक्षिणी मेनजीको सभ्यता की पराकाष्ठा पर पहुँच चुके थे। इनका प्रथम साम्राज्य ४५० से ७०० ई० में हुगा उस समय सभ्यता के केन्द्र कोपन, टिकल, पैलेनक्यू ग्रौर क्यूरी-गुग्रा थे। इसके बाद विष्लव हो गया। जिसके कारण ग्रभीतक ग्रज्ञात हैं। इस प्रकार यूकाटन के प्रायद्वीप में लोग जाकर बसने लगे। थोड़े समय में पहिले राज्य के देश नष्ट हो गये ग्रौर जंगल में परिवर्तित हो गये।

माया लोग किसान थे, धार्मिक कृत्यों से उनका कर्यं सम्बन्धित था। उच्च श्रेगी के लोगों में पादरी, ज्योतिषी श्रीर कुलीन लोग थे बाकी जनता अधिकतर किसान थी जो अधिकतर तितर वितर रहती थी श्रीर उत्सव श्रीर हाट के समय ही नजर में श्राती थी। पादरियों की राज्य व्यवस्था थी। देश में श्रत्याधिक धार्मिक प्रभाव था। भारत वर्ष की तरह वहाँ भी देवताओं का प्रभाव था, सूर्य, वाय, ग्रन्न, मृत्यू ग्रादि सबके देवता थे। ग्राकृति में इन देवताग्रों के स्वरूप में मानव पश ग्रीर पक्षियों का स्वरूप था। धर्म के प्रभाव से माया लोगों ने समय मापक यन्त्र का निर्माण किया था, जो ईसा की प्रथम शताब्दी में माना जाता है। इससे ग्रहण श्रादि का भी ज्ञान होता था। पंचाग की रचना से लेखन शैली के ग्राविष्कार की ग्रावश्यकता हुई। मायान के गहनों में उन ग्रंकों का श्रालेखन के किप में विशेष स्थान है। पत्थर, तांबे का भी प्रयोग किया। तांबे के अभाव में पत्थर के ग्रीजारों का ग्रिविक प्रयोग किया। जैसा विदित है चित्रकला एक ग्रलग इकाई के रूप में विकसित नहीं हुई, स्थापत्य कला ग्रीर मूर्ति कला को विशेष स्थान मिला ग्रीर इन्हीं के सहारे चित्रकला भी सहयोगिनी की भांति विकसित होती रही। धार्मिक देश होने के कारए मदिरों की श्रविक ब्यवस्था हुई इनके निर्माण में चित्रकला ने सहयोग दिया। मंदिर विशाल थे जो प्रासादों का स्थान भी लिए हुए थे। पिरामिड मन्दिरों का विशेष रूप से निर्माण हुआ। देवताओं की मूर्तियों की रचना में भी चित्रकला का सहयोग प्राप्त हुग्रा। दीवारों में स्थान २ पर सु:दर आलेखनों की रचना की गई। इन आलेखनों में मूर्तियों की खुदाई के स्रांतरिक्त ज्यामितीय स्राष्ट्रतियों की भी रचना हई। मूर्तियों का ग्रनुपात ग्रीर भाव ग्रवलोकनीय है। वर्तनों के निर्माण में भी श्रालेखन का प्रयोग हुआ हैं। अतः मानव श्राकृति श्रीर पशु पक्षियों का प्रयोग इन भ्रालेखनों की विशेषता है। ये भ्राकृतियां बडी २ हैं, विशाल श्रीर प्रभाव शाली हैं।



## टोलटेक की चित्रकला

(अनुमानतः ५०० ई० से १००० ई० तक)

25

माया सभ्यता के समकालीन मैंवजीको की घाटी में टोलेटक सभ्यता का विकास हुग्रा। जो ग्रपनी कला के लिये विख्यात हैं । टोलटेक लोग ग्रविकतर किसान थे जिन्होंने प्राचीन कला में तथा साँस्क्वतिक विकास में पराकाष्ठा करदी थी। उनकी कला को स्थाभीतक नहीं समऋ पाये हैं। वे बहुत से प्राक्वतिक देवताओं को पूजते, थे। मुख्य देवता अन्न के देवता थे जिनको (Maize God) तथा दूसरे  $( ext{Quetzal Coatl})$  विवटजल कोटल देवता थे जो बड़े उदार माने जाते थे। विवटजल कोटल नामक देवता एक चमकीली चिड़ियातथा साँप का मिश्रण था। चि इया वायु का प्रतिनिधित्व करती श्री स्रौर साँप चारों दिशाग्रों का। टोलटिक लोग ग्रपने देवताको पूजामें बलि चढ़ाते थे। मैनजीको की प्रत्येक जाति बलि को प्रमुखता देती थी वयोंकि यह कार्य उनके धर्म के ग्रनुकूल था। बलि के उत्सव बड़ी शान शौकत से मनाये जाते थे इसके लिए विशेष प्रकार के भवनों का निर्माण होता था। चित्रकला का पृथक ग्रस्तित्व न था बल्कि मूर्ति ग्रौर स्थापत्य कला को सहयोग प्रदान करती थी। मन्दिर तथा इसी प्रकार विवटजल कोटल देवता का मन्दिर बड़े सुन्दर निर्मित किये जाते थे। इसके लिये विशाल पिरामिडों की रचना होती थी। माया सभ्यता की अप्रेक्षा टोलटेक सभ्यता के लोग ग्रधिक सजावट नहीं कर पाते थे।



## द्चिग्गी अमरीका की चित्रकला

#### 38

जैसा पहिले स्पष्ट किया है संस्कृति का सम्बन्ध कला से हैं। संस्कृति कला की रीड की हड्डी है। दक्षिण अमरीका की संस्कृति का निर्ण्य अभी बाद विवाद पूर्ण है। दक्षिणी अमरीका की तीन बराबर भागों में बांटा जा सकता है। एक तंग किनारे का भैदान जैसा मिश्र में है। यहाँ एक गरम रेगिस्तान को नदियाँ बांटती हैं। दूसरा विशाल एंडस के कोरडीलैरा का क्षेत्र है जिसकी आवहवा समान है। तीसरा एंडस के पूर्वी ढालू क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ गीला जंगल है।

जहां तक सांस्कृतिक विकास का प्रश्न है यह मध्य ग्रमरीका के समान ही प्रतीत होती है। हेलन गार्डनर का मत है कि दक्षिणी ग्रमरीका की संस्कृति के सम्बन्ध में पूर्णत्या ग्रभी निश्चय नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में भी भिन्न २ मत हैं। भिन्न २ मतों को जानने के लिए जार्ज सी० वालीयान्ट ग्रीर सैम्यूग्रल के लोथरोप की की माया एंड दी नेवसं देखिये।



## चीमू श्रोर नजका की चित्रकला

(१ से ६ शताब्दी तक)

#### 20

पैक्वीयिन किनारे के ऊपर दक्षिणी अमरीका ने चीमू जाति का बिवरण मिलता है जो वास्तविक वर्तन बनाने में बड़े दक्ष थे। कितने ही उदारहण मिट्टी के वर्तनों के मिलते हैं जो मूर्तिकला की भावना से ओत प्रोत हैं। वर्तन ही नहीं कपड़ों पर भी सुन्दर आलेखन पाये जाते हैं। ये रचनायें सुन्दर ही नहीं बल्कि टेकनीकल दृष्टि से भी उत्तम स्वीकार की जाती है। पहाड़ी प्रदेशों में (Tiahuanaco) टाह्मानको जाति के लोग रहते थे जो मूर्ति थोर स्थापत्य कला के बड़े ज्ञाता थे। इस प्रकार दोनों जातियों का एक दूमरे से सम्पर्क होने पर बड़ा प्रभाव पड़ा और एक ऐसी कला को जन्म दिया जिसमें दोनों जातियों के कला तत्व विद्यमान थे।

चित्रकला सहायक के रूप में यहाँ भी विकसित हुई। इसका कोई विशेष प्रभाव न था। परन्तु मूर्ति श्रीर स्थापत्य कला इसके विना पूर्ण न थी ग्रतः हर स्थान पर चित्रकला का सहयोग बांछनीय था। ग्रारम्भिक चीमू कला में उनके कार्य का ग्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये लोग समुद्र के किनारे रहते थे ग्रतः खेती के माथ २ मछली का सम्पक्ष स्वभाविक था। इनके ग्रालेखन में मछनी ग्रपना विशेष स्थान रखती हैं। चीमू जाति के ग्रसाधारण व्यक्ति विशाल

भवनों में रहते थे। उनका जीवन गतिपूर्ण था श्रौर वह गति उनकी कला कृतियों में पूर्णतया प्रतिबिम्बत है। चाक का प्रयोग न जानने के कारण बत्ती की सहायता से विशाल वर्तन का निर्माण करते थे। ये सुन्दर श्राकृतियाँ बनाते थे श्रौर तोता, उल्लू, बतल, मंद्रक, मछली श्रौर केकड़ा श्रादि की सुन्दर श्राकृतियों की रचना करते थे उनमें हत्ता बड़ा सुन्दर लगाते थे। विशाल मूर्तियों की रचना करते थे उनको रंग द्वारा चित्रित करते थे। मूर्तिकला का श्रधिक विकास था। चीमू कलाकार रंग को श्रधिक महत्व नहीं देते थे। ज्यामितीय श्राकृतियाँ, देवता व देत्य की श्राकृतियाँ वे श्रपने श्रालेखन में प्रयोग करते थे। ये लोग सफेद, पीला, काला, बैंगनी श्रौर नीला भूरा रंग विशेष प्रकार से प्रयोग करते थे।

कपड़े पर ग्रालेखन बनाने में नजका जाति बहुत ग्रागे थी। स्त्रियां कपड़ा बुनती थी, कसीदा काढ़ता थी। ग्रीर जो कपड़ा तैयार करती थी वह दैनिक प्रयोग का होता था। लाल, भूरा, नीला ग्रीर हरे रंग का विशेष प्रयोग होता था। कपड़े पर ऊन द्वारा कसीदा काढ़ा जाता था जो ग्रद्धितीय होता था। किसा ग्रालेखन को एक बार रचना करके पुनरावृति नहीं की जाती थी।



## त्याह्य नाको की चित्रकला

(६०० ई० से ६०० ई० तक)

## 28

टिटीकाका भील के घास पास एक जाति रहती थी जो ६०० ई० तक ग्रपनी संस्कृति का विकास कर रही थी। इस सभ्यता का केन्द्र त्याह्यूनाको था जो टिटीकाका भील पर बसा हुग्ना है। इन लोगों ने एक कला को जन्म दिया जो पहाड़ी ग्रौर समुद्र किनारे की संस्कृति का मिश्रएा थी।

जैसा पहिले भी कहा जा चुका हैं चित्रकला इस युग की विशेष कला न थी अधिकतर मूर्ति और स्थापत्य कला को विशेष महत्व मिला हुआ था। इस क्षेत्र में कड़ा और बढ़िया पत्थर बहुत होता था अतः एक ऐसी जाति का बड़ा प्रभाव शाली अस्तित्व था जो इन पत्थरों को काटने और जोड़ने में बड़ी दक्ष थी आकाश के देवता की आकृति उत्कीर्ण की हुई थी। इन आकृतियों के द्वारा सुन्दर आलेखनों को जन्म मिलता था। केन्द्रीय चीक में भी इसी प्रकार के आलेखनों का प्रचलन था।

त्याहूनाको की वर्तन की कला पहाड़ी और समुद्री किनारे दोनों का मिश्रगा है। सोने का प्रयोग इस स्थान पर बहुत अधिक था। बड़े सुन्दर ग्रालेखनों में रचना होती थी। ईसा के छ: शताब्दी में यह सम्यता एन्डीयन क्षेत्र तक फैल चुकी थी। उत्तरी घाटियों के किनारे के ग्रारम्भिक चीमू जाति के लोग हथ्येदार इमर्तवान बनाते थे जो बड़े स्वभाविक होते थे। उनको सुन्दर प्रकार का रंग दिया जाता था। नजका जाति के लोग जो रचना करते थे वह चीमू जाति के द्वारा निर्मित वर्तनों से उत्तम प्रकार को नहीं होती थी। ये लोग मानव, पशु, पक्षियों का ग्रालेखनों में प्रयोग करते थे। यहीं कला में चित्रकला का सहयोग था। त्याह्यूनाको पत्थर में सुन्दर मूर्तियों को भनी प्रकार जन्म देते थे।





श्राभिजात्यवादी श्रौर मध्यकालीन प्रमुख स्थानों सहित प्राचीन काल का रोम

#### The state of the s



#### ऋध्याय ५

# मध्य कालीन चित्रकला

(ग्रारम्भिक ईसाई ग्रीर बाइजैनटाइन चित्रकला)

#### 22

स्यवस्थित था। परन्तु यह पतनावस्था थी। स्रान्तिरिक रूप से खोखला था वाह्य दिखावा बड़ा प्रभावशाली था। मुगल काल में जो दशा शाहजहाँ के समय की थी वही रोम की दशा थी। स्रारम्भ में ईसाई चर्च गुप्त रूप से स्रपना प्रभाव बढ़ा रहा था। ३३० ई० में कोन्सटेन्टाइन से राजधानी बदल गई स्रोर रोम के राज्य की नवीन राजधानी बाहजेनटाइन हो गई। राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया जो पूर्वी स्रोर पश्चिमी भाग के नाम से विख्यात हुए।

पूर्वी भूमध्य सागर का देश रोमन सम्यता की अपेक्षा यूनानी सम्यता का अनुयायी था। ये लोग मिश्र, वेवीलोनिया और एसीरिया की सम्यता को मानते रहे। अपनी प्राचीन परम्परा को नहीं भूले। ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म घोषित करने के पहले ही से ईसाई ज तियाँ फारस, मिश्र, एशिया माइनर और सीरिया में उन्नतिशील होने लगी

शीं। नवीन धमं का प्रभाव भी नवीन था। जनता में जोश ग्रौर उत्साह था ग्रतः रचनात्मक कार्य की वृद्धि हुई। चर्चं निर्माण ने भी कला की प्रगति में सहयोग दिया। बाइजंनटाइन कला को विकसित होने का ग्रधिक ग्रवसर मिला। बाइजंनटाइन कला को कुछ लोग पूर्व की ईसाई कला भी कहते हैं। ५०७ ई० से ५१७ ई० तक यह कला ग्रपनी पराकाष्ठा पर पहुँव गई। व्यक्तिगत चित्रण एक विशेषता थी। ईसाई धर्मांवलम्बी ग्रन्य धर्मों का विशेष निरादर करने लगे थे। इस्लाम का प्रभाव ग्रौर पूर्व का ग्रव्यक्तिगत ग्रौर गुप्त हव मूर्तियों के तोडने की भावना को जागृत करने में मफल हुग्रा। बाइजंनटाइन कला के ग्रन्तगंत फर्श ग्रौर भित्ति ग्रादि पर ज्यामितीय ग्रौर फूल पत्तियों के ग्रालेखन ग्रौर उनका ग्रलंकारिक रूप व्यक्त हुग्रा। भिन्त २ प्रकार के रचनात्मक कार्य इस दिशा में किये गये। इस कला के ग्रन्तगंत ग्रप्राकृतिक ग्रौर भलोकिक कला को व्यक्त करने का प्रयास भी किया गया। संसार ग्रस्थायी है ग्रतः स्थायी बनाने का प्रयास भी बाइजंनटाइन कला का वृध्टिकोण रहा।

पश्चिमी रोम साम्राज्य ने दूसरा वित्र बिलकुल विपरीत प्रस्तुत किया। राइन और डैन्यूब की सरहर पर ग्रमम्य जातियां ग्रपना प्रभाव स्थापित किये हुथे थी। वहां की राज्य व्यवस्था शिक्तशाली न थी। रोम को ग्रपने ग्रधिकार में करने की सब की यह भावना बड़ी बलवती थी। ऐसी ग्रवस्था में सेन्ट ग्रीगस्टाइन ग्रीर सेन्ट ग्रिगोरी ने चर्च की मुख्यता पर बल दिया। ईसा में विश्वास स्थापित कराया। ग्रीर पाशविक शिक्त को इस महान शिक्त का परिचय कराया। पश्चिमी क्षेत्र के रैवैना में एक विश्वपी की स्थापना कर दी, ग्रतः बाइजैनटाइन कार्यकर्ता इटली में ग्रा गये ग्रीर मूर्ति का खण्डन करने वालों ने कलाकारों को इटली में भेज दिया क्योंकि वे बेकार हो चुके थे ग्रतः यात्री ग्रीर व्यापारी ग्रपने साथ साधारण वस्तुयें ही जैसे, संगमरमर की वस्तुयें, हाथी दांत की चीजें, हस्त लिखित पुस्तकें ग्रीर कपड़ा ग्रादि ही ला सके।

आरम्भिक ईसाई धर्म के प्रचार में और बाइजैनटाइन संसार में चित्रकार का कार्य चर्च की दीवारों को सुसज्जित करना, पच्चीकारी से सजाना, प्राइवेट चर्च के मूर्ति तोड़कों के लिये चित्रों के पंनल तैयार करना ही था और छोटे २ भित्ति चित्रों की रचना करना जो पुस्तकों को व्यक्त

कर सकते हों। ग्रारम्भ के चित्रकार यूनानी ग्रथवा रोमन थे। चर्च के प्रतिष्ठित होने से पूर्व ग्रारम्भ के ईसाइयों ने मृतक शरीर के धरने के तहखाने की दीवारों को श्रंगूर की बेल श्रादि से सजाया। रोमन ग्रलंकारिकता में इसका विशेष स्थान था। क्योंकि न्यूटेस्टामेन्ट में ग्रंगूरी शराब का प्रतीकात्मक रूप से विशेष प्रचलन था। कुछ ऐसी आकृतियों को भी चित्रित किया जिनमें भ्रात-भाव का प्रेम प्रदर्शित होता था श्रीर जो पोम्पेई के भित्ति चित्रों से मिलती थी। पोम्पेई के चित्रों में कामदेव श्रीर मात्मा की जैसी श्रभिव्यंजना है वैसे ही चित्रों का चित्रण बाइजैनटाइन स्कूल के कलाकारों का विषय रहा। ग्रतः इन चित्रकारों ने ग्रपनी परम्परा को न छोड़ा। ग्रारम्भ के चित्रकारों ने परम्परागत ग्राकृतियों को नवीन रूप ग्रवश्य दिया । इससे नवीन ग्रथं का सृजन हुग्रा । हाऊस ग्राफ दी वैटी में जैसे भित्ति चित्र चित्रित थे बाइजैनटाइन स्कूल के कलाकार वैसी ही रचना करने में सतत प्रयत्नशील रहे। पच्चीकारी के काम को ध्यान से देखा जाय तो रोम के (Santa Pudenziana) सेन्टा प्यूडेन्जियाना के चौथी शताब्दी के उदाहरण यूनानी प्रभाव को भली प्रकार व्यक्त करते हैं। जोसुग्रारील के चित्रों को ध्यान से देखा जाय तो स्पष्ट है कि किस प्रकार जौसुग्रा जैरीको की दीवार के पास एक फरिस्ता के सामने भूका हम्राहै। नीचे सीधे हाथ की तरफ एक स्त्री की ग्राकृति है जो एक खम्बे को सिर पर धारण किये है। यह नगर का प्रतीक है। विषय की दृष्टि से ईसाई धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है परन्तु प्रकाशन यूनानी है। नगर को व्यक्तित्व प्रदान किया है ग्राकृतियां स्वाभ।विक हैं। दृश्य में किस प्रकार उनको संजोया गया है ग्रीर परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से कहाँ तक ठीक है विचारगीय है। ग्रब तक ग्रीस ग्रीर रोम के चित्रकार स्वाभाविक चित्रगा के लिये विख्यात थे परन्तू ग्रब चित्रकारों ने विचारधारा में परिवर्तन कर दिया। श्रव भावात्मक प्रकाशन पर ग्रधिक बल देना श्रारम्भ कर दिया। एक पच्चीकारी का दृश्य गुड शैफर्ड (Good Shepherd) का है दूसरा द्वय (Tomb of Golla Placidia) गैला प्लेसिडिया का मकबरा के द्रय में चौरसता ग्रा गई है। कुछ स्थानों पर गहराई है. कहीं पर छाया को चट्टानों में भेड़ों के साथ प्रदिशत किया गया है। इससे विस्तार चित्रित होता है। सेन्ट एपोलीनेयक के महराव, ध्योडोरा, जस्टीनियन के चित्रों में जो सेन्ट काहेरल में पाये जाते हैं एक समतल भूमि तथा आकृति में भावात्मकता है। इन सब पच्चीकारी के कार्यों में ग्राकृतियाँ सुदृढ़ हैं, प्रभावशाली हैं श्रीर विशेष प्रकार की ग्रलकारिकता है। मूर्ति खण्डन के

विरोध का प्रभाव श्रीर मेल विशेष उल्लेखनीय है। एक प्रकार की सीमित मूर्ति खण्डन है, रंग श्रीर अन्य सामिग्री उत्तम है, श्राकृतियों में व्यक्तित्व नहीं दिया गया है। सांसारिक भ्रान्ति से ये श्राकृतियां बिल्कुल भिन्न हैं। इस संसार का इन चित्रों में भावात्मक चित्रण है। दूसरी दुनियां का यह प्रतीकात्मक चित्रण है। ईसाइयों की प्रार्थना की रीति का जो उद्देश्य होता है इस प्रकार के पच्चीकारी द्वारा निर्मित चित्रों का वही उद्देश्य है। इन चित्रों में समस्त संस्कार सम्बन्धी गुण विद्यमान हैं तथा मूसा सम्बन्धी रहस्यों का उद्घाटन है। श्राकृतियां समयानुकूल, श्रानुपातिक श्रीर प्रभावशाली हैं।

पच्चीकारी के चित्रों में बाइजैनटाइन कला की आवश्यकतायें पूर्णतया पाई जाती हैं। यह कला भ्रपने प्रभाव, विशालता भ्रौर भ्रमूल्यता के लिये विख्यात है। इस कला के चित्र बहुमूल्य होते हैं। भित्ति चित्रों को इस कला में इसी कारण स्थान मिला क्योंकि यह ग्रधिक व्यय का साधन न था। कारण श्रज्ञात हैं परन्तु यह स्पष्ट है कि बाइजैनटाइन स्कूल ने १३ वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक अपना विशाल प्रभुत्व रखा। ग्रीस के गिरजाघरों ग्रीर मठों में बाइजैनटाइन शैली के चित्रकारों ने ऐसे सुन्दर भित्ति चित्र बनाये जिनमें ग्राकृतियों को मानवता का स्वस्प देते हुए भावात्मकता की विशेषता रही। एक चित्र 'ईसा के शव पर शोक' एक नाटकीय चित्र है। इसमें भाव की गहनता है। ग्रन्धकार ग्रथवा छाया और प्रकाश की एक प्रचंड तरंग है। मुखाकृतियाँ, पोशाक ग्रीर ईसा का शरीर. बाब, छाया और प्रकाश के भिन्न २ ग्रालेखन में हैं पूरक रंगों की निकटता पर बल दिया गया है। ये सब ग्रालेखन एक दूसरे से भिन्न हैं जिनमें वक ग्रौर तीक्ष्म कोम हैं। बाइजैनटाइन शैली सर्व प्रथम जस्टी नियन के राज्य में पृष्टिपत-परुलवित हुई, उसकी विजय के साथ २ यह शैली सुदूर तक फैली।

बाइजैनटाइन व ला में स्थापत्य व ला, मूर्तिकला स्रीर चित्रकला को विकसित होने का समान अवसर मिला। यह कला सतह की सजावट की है, जिसमें अधिक पच्चीकारी है, अगिंगत टाइलों को ध्यान और सब के साथ तैयार करना इस कला का अध्वक्यक अंग था। पत्थर अथवा संगमरमर के टाइलों को ज्यामितीय अथवा विशाल नमूनों से सुसज्जित करना था। इसको मिश्र अथवा फारस की कला भी कहते हैं। दूमरी स्थित दोवारों के

सजाने की थी। जितना छोटा टाइल होगा ग्रालेखन उतना ही ग्रधिक सुन्दर होगा। एक चित्र 'सिकन्दर महान के युद्ध' का है। इसकी खोज पोम्पेई में १८३१ में हुई थी। यह एले क जैंड्रिया में चित्रित किया गया था भौर इस चित्र में सम्राट सिकन्दर की फारस के बादशाह पर विजय दिखाई गई है। यह चित्र छोटे २ टाइल चमकीले रंगीन पत्थर अथवा शीशे से तैयार किये गये थे और इस टेकिनिक को पूर्ण करने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। सेम्पर महोदय का कहना है कि बाइजैनटाइन कला कालीन बूनने की कला के समान है, परन्तु वह इस बात को प्रत्यक्ष करने में पूर्णतया ग्रसमर्थ है कि इन कला में रेखा की टेकनिक को वयों विशेष महत्व दिया गया, जबिक साधारणा ध्रन्य प्रकार के चित्र रचना की विधियाँ प्रचलित थीं। रोमन चित्रों में स्नारम्भिक युगों का स्वप्न प्रत्यक्ष किया गया था। इसी प्रकार बाइजैनटाइन कला में नवीन ईसाई धर्म का स्पष्ट स्पष्टीकरण है। पांचवीं श्रीर छठी शताब्दी की श्रारम्भिक बाइजैनटाइन कला का स्वयं का एक महावरा है। रैवाना में गाला प्लेसीडिया के मकबरे में पत्थर के शवाधार के ऊपर एक महराब में सेन्ट लौरेन्स की आकृति बनी हुई है, उसकी पृष्ठभूमि नीली है और इस पृष्ठभूमि पर वह बड़ी उत्तम ग्रौर पृथ्वी के परे की मालूम होती है। उसकी चमक ग्रवलोकनीय है। इस गोल घर में रंगीन शीशों के टाइलों की यह पच्चीकारी म्रारम्भिक् ईसाई वर्णनात्मक कला का एक उदाहरण है। इसमें एक संसारी मूर्ति पूजकी धर्मनिष्ठ भविष्य के जीवन के विश्वास में विलीन हो गया है। यह सच्चे बाइजैनटाइन कला का ग्रारम्भिक उदाहरणा है, जो कुःसतुन्तुनिया से शताब्दियों तक योरूप में फैली रही। इसका प्रभाव रूस में उतना ही था जितना मूसलमानी कला पर था। इसका पिंचमी रोम की शैली पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाइजैनटाइन कला में प्राचीन से मध्ययुग के परिवर्तन का प्रभाव बड़ा कोमल था। ब्राठवीं शता दी में पूर्वी ब्रौर दक्षिणी सबे ब्ररब लोगों ने छीन लिये ग्रौर कून सतुन्तुनिया मध्ययुग का बड़ा समृद्धिशाली ग्रौर शक्तिशाली नगर माना जाता था। इसी युग में मूर्ति नाशकों का विद्रोह मारमभ हो गया था। ७२६ ई० में गिरजाघरों की तस्वीरें पथ्वी की सतह से बहुत ऊँची लटकाई जाती थी। ७२८ ई० में उनके लटकाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इतना ही नहीं ७५४ ई० में पच्चीकारी के टाइलों के बने चित्र तथा भित्ति चित्रों को सफेदी से पुतवा दिया गया। ऐसा मालूम होने लगा कि बा इजनटाइन कला की इति श्री हो जायगी।

पद्ध ईo से १०५७ ईo तक मैसेडोनिया के बादशाहों का प्रभाव बढ़ा श्रीर बाइजैनटाइन कला पृष्पिन होने लगी। इस कान में बाइजैनटाइन की कला योख्य की ग्रन्य कला से उत्तम होती गई। ऐसे गिरजाघरों की रचना हुई जिनमें गम्मट थे ग्रौर सुली चढाने का हुश्य था। मध्ययुग के बाइजैनटाइन ब्राकृति के पांच गुम्मर के गिरजाघर थे। कुनसतुन्तुनिय के <sup>ईश्वर</sup> दूत का गिरजाघर ग्रौर मेन्ट ग्रारेन का गिरजाघर, इटनी ग्रौर वीनस में सेन्ट मार्कम का गिरजाघर इसके सन्दर उदाहरणा हैं। इस उदाहरण की अपनी विशेषता है। मेन्ट मार्कम के गिरजाघर के प्रभाव की बड़ी विशेषता यह है कि इस प्रकाः की स्थापत्य कला के निर्माण में पूर्वी पश्चिमी तत्वों का समावेश है। यहाँ की मजावट बड़ी सुन्दर है और मध्ययग की मानी जा ी है। सेन्ट मार्कंस की मूम। सम्बन्धी सजाव मध्ययूग के अन्त की सजावट का प्रशंसनीय उदाहरण है। ये कला कृतियाँ बाइजैनटाइन ग्रीर इटैलियन शैली के दक्ष कलाकारों की मानी जाती है। (Doge Enrico Dandolo)\* मजिस्टेट एनिरको डेन्डेलो ने १४ वीं शताब्दी के मध्य में इन कलाकारों को सेन्ट मार्कंस की रचना के हेतु बुलवाया था। यह मिलस्ट्रेट बहीं दफना दिया गया। हरमेन लेचिट के श्राधार पर बाइजैनटाइन ग्रीर गौथिक शैनी के मिश्ररा से एक हजार वर्ष के पश्चत 🤹 कला में जीवन शक्ति स्रीर चेतनता हिष्टगीचर होती थी।

वीनस ग्रथवा उफनी ग्रथवा फोकिस की होसियम लूकास के चित्रों में ग्रथवा निकैइया के गिरजाघर में कोई मीम्स के वरामदे में जो चित्र रचना है उसमें रेखा शैली के ग्रनुपम उदाहरणा हैं परन्तु उनमें कहीं र पाषाण्यत्व के चिन्ह विद्यमान हैं। इस प्रकार के चिन्ह माउन्ट एथोम की शैली के यान्त्रिक रचना में पाये जाते हैं। बाइजैन्टण्इन कला गम्भीरता, धार्मिकपन, सच्चाई ग्रौर मांमारिकता से परे दूसरी ईसाई धर्म सम्बन्धी कला से कहीं ग्रधिक पवित्र है। रेखा चित्रण की शैनी बाइजैनटाइन कला में मिश्र की कला की भांति ग्रारम्भ से ही पाई जानी है। इस कला में

<sup>\*</sup>Dandolo Erico. (Circa 1108-1205) Was elected Doge of venice when 77, and 10 yrs later when almost blind, Joined the Crusades and succeeded in planting the standard of St. Mark on the walls of Constantinople. (Pear's Cycopaedia)

ग्रारम्भ से ही रोमन ग्रीर पूर्वी परम्परा के साथ २ ईसाई धर्म सम्बन्धी पुस्तक-सजावट की शैली विकतित हो चुकी थी। चतुर्य शताब्दी में ही लपेटे हुए पत्रों की पुस्तकों की शैली प्रचलित हो चुकी थी। कुछ सजिल्द भी होती थी। कुछ पुस्तकों बैंगनी चमड़े की खाल पर सोने से सजाकर चाँदी के ग्रक्षरों में सचित्र लिखी जाती थी। लघु चित्रों की प्रथा का जन्म भी यहीं से होता है।



#### रूस की चित्रकला

(१००० ई० से १८०० ई० तक)

#### 43

ग्रव तक विश्व के चित्रकला इतिहास में रूस का कोई स्थान नहीं था। ग्रतः ज्ञात होता है कि रूस के निवासी ग्रवतक स्वतन्त्र देश के निवासी न थे। काले सागर के ग्रासपास रहने वाले सथवा ग्रधिक असगा करने वाले लोग ग्रधिकतर यूनानी ग्रथवा ईरानी थे। ये लोग ईसाई धर्म को न मानते थे ग्रीर पश्चिमी निवास के किनारे ग्रथवा (Kiev) कीव या इसी प्रकार के ग्रम्थ शहरों में निवास करते थे। इस समय इनका बादशाह ब्लाडीमिर प्रथम था जिसके कुन्सतुन्तुनिया से गहरे सम्बन्ध थे। इन्होंने पूर्वी कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर लिया था। यही राज्य का धर्म बीषित कर दिया था।

रूस इस समय छोटे २ शहरों का एक संयुक्त राज्य था। अधिकतर पानी के माग पर, जो कि विशेषकर बालांटक और काले सागर के बीच की भूमि में था, यह स्थित था। ये नगर नैपियर और उत्तरी भील और नदियों के किनारे पर थे। कीव दक्षिण भीर नीवगोरोड उत्तर का मुख्य नगर था। एक स्थान से दूसरे स्थान में भूगोलिक ग्राधार पर बड़ा फासला और फर्क था। एक तरफ राजनैतिक और सांस्कृतिक में कोई मेल न था, दूनरी ग्रोर उत्तरी शहर तुलनात्मक रूप से स्वतन्त्र थे, श्रौर एशिया के ग्राक्रमण कारियों की पहुँच के विलकुल परे थे।

श्रार्मभ में इस क्षेत्र में बाइजैनटाइन प्रभाव बड़ा दृढ़ था। ११वीं व १२वीं शताब्दी में बोल्गा की घाटी की ग्रोर बिस्तार बढ़ा। रूस की राजधानी कीव से बदल कर व्लाडीमिर हो गई. जिसके फल स्वरूप रूस के कोकेशिया भीर ट्रांस कौकेशिया से भ्रच्छे सम्बन्ध हो गये। १३ वीं शताब्दी में ब्लाडीमिर पर मंगोलों का धाकमण हो गया जिसके कारण वहां का सांस्कृतिक विकास ध्रवरुद्ध हो गया, परन्तु इस ग्राकमरा से मंगोल विजयी नहीं ह**ए ग्रौर** ईवान की ग्रध्यक्षता में १५५२ ईo तक मंगोलों को बाहर निकाल दिया। इसी बीच में उत्तरी पश्चिमी रूस जिसका, केन्द्र नोवगोरोड था. वाइजैन्टाइन परम्परा के ग्राधार पर ग्रपनी कला को विकसित करने लगा। इन पर तातार राज्य का कोई प्रभाव न पड़ सका। नोवगोरोड हैनसैटिक लीग का कोई सदस्य था। यह पूर्वी देशों के व्यापार मार्ग पर था। इस पर किसी भी देश का सांस्कृतिक प्रभाव न पड सका था। १५ वीं शताब्दी में तातारों को निकाल देने के परचात् रूस का वाइजेनटाइन राज्य से सीधा सम्पर्क स्थापित हो गय।। वाइजैनटाइन चित्रकार नोवगोरोड और मास्को ग्राय। नोवगोरोड के चित्रकार तथा (Pskov) स्कोव कलाकारों की सहायता से मास्की का पुनः निर्माण हुआ। इस प्रकार मास्को एक विशेष सास्कृतिक केन्द्र बन गया । यहां से रूस ने प्रपनी शैली में कलाका विकास किया।

ग्रारम्भ में वाइजैनटाइन शैली के सहारे रूस की स्थापस्य कला विकसित हुई। चित्रकला ने इसके विकास में सहयोग दिया। चित्र कला का क्षेत्र इस समय गिरजाघरों की दीवारों, मूर्तियों को रंग से सजाने का रहा, जिससे वे व्यक्तिगत समाधि का काम दे सके। इसके ग्रातिरिक्त धामिक ग्रीर पवित्र पुस्तकों को लघु चित्रों से सजाना था। इस प्रकार रूस की चित्रकला तथा ग्रन्थ ललित कलाग्रों का मुख्य उद्देश्य चर्च सम्बन्धी रचना करना था। यही कारए। है कि रूस की कला में ब्रारम्भ की रचनायें जिनमें पच्चीकारी, भित्ति चित्र ब्रीर मूर्तियाँ वाइजैनटाइन कला की शैली को अनुकरण किये हुये है। हेलेन गार्डनर के मतानुसार कुछ मूर्तियाँ कुन्सतुन्तुनिया से मंगाई गई यीं कुछ ग्रीस से भी मंगाई गई। रूसी 'बलाडीमिर मडोनां की मूर्ति को बड़ा उच्च श्रीर पवित्र मानते हैं। उनका यह विश्वास है कि इस मूर्ति ने ही रूस की मंगोलों से रक्षा की थी। ब्लाडीमिर के गिरजाघर में यह चित्र सबसे नीचे की तह में चित्रित हैं। मास्टर पीसेज स्राफ रसियन पेंटिंग लन्दन के ग्रनुसार एक एक चित्र पर छठवीं पर्त तक लगी हुई है। मुखाकृति को छोड़ दिया गया है। यहाँ धूप जलाने की बड़ी प्रथा थी जैसे भारतवर्ष में भी पाई जाती है ग्रत: घूप के धुंये सं वह काला हो जाता था फिर उस पर कोई चित्रकार रंग लगाता था। बहुत सी इस प्रकार की मूर्तियों को सोवियट सरकार के सेन्ट्रल नेशनल वर्कशाप ने ठीक किया है। धूप ग्रथवा मोमबत्ती ग्रादि के धुंये से रक्षा के लिये यह ग्रावश्यक था कि सुदृढ़ रेखाग्रों का प्रयोग किया जाय । रँग फीका पड़ जाने से कूछ समय बाद रूसी नवीन प्रकार का रंग जो गहरा था ग्रीर जिसमें पूर्ण विरोधाभास था, प्रयोग किया गया। हेलेन गार्डनर की पुस्तक आर्ट श्रू ऐजाज में एक चित्र 'सेन्ट वेसिल का है जो नोबगोरोड ग्रौर स्कोव पेन्टर्स की कृति प्रतीत होती है। इस चित्र में भावना में गति है, कौ गीयता में ग्रीर विरोधामास में ग्राइचर्य चिकत करने की शक्ति है। इस चित्र में तीक्ष्ण, कोंगा, सुदृढ़ वक्ररेखायें हरएक विवरण में प्रयोग किये गये हैं। सिर की रेखायें ग्रीर मुखाकृति की रेखाग्रों का ठीक २ अनुपात, तीक्ष्ण रंग का विरोधाभास, बढाया हुआ अनुपात, इन प्रत्येक तत्व से एक भावात्मक ग्रालेखन का ज्ञान होना है। रूस की शैली का इस प्रकार का विकास वाह्य प्रभाव को स्पष्ट ब्यक्त करता है। एन्ड्रेई रबलेव (Andrei Rublev) जिसका काल १३७० से १४३० ई० माना जाता है, के समय में रूसी चित्रकता पराकाष्ट्रापर पहुँची परन्तु बाइजेनटाइन का नवीन प्रभाव ग्रवश्य रहा। इस काल का मुख्य भालेखन म्रोल्ड टेस्टामेन्ट ट्रिन्टी है जो रेखा मौर रंग का सुन्दर उदाहरण हैं। एक मेज के तीन तरफ तीन फरिस्ते विराजमान हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता हैं कि ये फरिस्ते अब्राहिम को मेमर

के बलूत के पेड़ों के पास दिखाई दिये थे। प्रत्येक आकृति के चारों तरफ ग्रामा मण्डल है ग्रीर उड़ा ले जाने वाले पंख है। इन तीनों आकृतियों का एक दूसरे से सम्बन्ध है। इस चित्र की प्राकृति में वैसी ही शांति दृष्टिगोचर होती है जैसी ब्लाडीमिर की मैडोना में पाई जाती है। कुर्मी ग्रीर मेन में पर्याप्त कौ एगियता है। पौशाक के पतं देख कर कौ एगों का विशेष ज्ञान होता है। ये श्राकृतियों रंग से बनाई गई है। पूरक रगों से श्राकृतियों की विशेषता बढ़ जाती है। केन्द्र की आकृति के कपड़ों में पतं है जिनका रंग गहरा नीला ग्रीर पतं हरे हैं। ये सब गहरी लाल पोशाक ग्रीर चमकदार नारंगी पंखों से बड़ा सुन्दर विरोधाभास उत्पन्न करती हैं। बांये हाथ की आकृति में नारगी रग के लवादे चकमक - संगमरमर के नीले हरे पश्यर का एक ग्रालेखन दृष्टिगोचर होता है। रंग योजना में पूर्वी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

इस धार्मिक कला में जो मध्यकालीन युग की कसी कला है तथा गिरजाघर को सुसज्जित करने के लिए है, चित्रकला के प्रति-रिक्त अन्य कलाओं का भी सहयोग है। गिरजाघर का धान्तरिक भाग अनेक प्रकार से सुसज्जित है। गिरजाघर की आन्तरिक सजावट में कढाई का कार्य, धातु की सहायता से मूर्ति सजावट, उनके चारों तरफ आभा मण्डल का मोतियो द्वारा सजाना साथ २ अन्य आभूषणों को सुन्दर बनाना, मोमबत्ती के रखने की सजावट, मोती, हाथीदांत से जड़ाई, उनके बेंत, कास तथा पवित्र वर्तनों की सजावट के साथ २ उत्सव के समय के भड़ेंडे का भी हाथ है। इस प्रकार भिन्न २ प्रकार से कला को प्रगति दी।



## मुसलमानों की चित्रकला

(६२२ ई० से ग्राधुनिक काल तक)

#### 58

जहाँ कुछ क्षेत्रों में जिनका वणन पिछले श्रध्याय में किया जा चुका है श्ररम्भिक ईसाई कला तथा वाइजैनटाइन कला ग्रोस ग्रौर रोम के संयोग से प्रगट हो रही थी। उसी के साथ दूसरे उसके समान क्षेत्र में — समीपवर्ती पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रों में एक शिक्त शाली धर्म का विकास हो रहा था। सुदूर एशिया में इस धर्म से बद्ध इस कला का श्रधिक प्रभाव रहा ग्रौर श्ररव देश विशेष कर इसका प्रमुख क्षेत्र रहा।

मुसलमानी कला के लिए कोई क्षेत्र निश्चित करना कठिन है। इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं बनाई जा सकती। मुसलमानी धर्म एक धर्मोन्मत्त समुदाय की धार्मिक भावना है जिसका उट्टेश्य अल्लाह की इच्छाग्रों के प्रति पूर्ण समर्पण। यह धर्म ग्ररब देश के अतिरिक्त पूर्वी ग्रीर पश्चिमी क्षेत्र में प्रसारित हुग्रा शक्ति से भिक्त हुई। इस प्रकार इस्लाम पर मरने वाले इस धर्म के कट्टर ग्रनुयायियों की कमी न रही। इस कला में परम्परा का अभाव था। इसी कारण से मुसलमानी कला भिन्न २ विधियों से विकसित हुई। आरम्भ में मुसलमानी बंजारों की कोई कला न थी। जिस प्रकार फारस के लोगों ने साइप्रस को जीता और वहाँ जिस प्रकार की सम्यता मिली उसी को अपना लिया इसी प्रकार मुसलमानों ने जब कुन्सतुन्तुनिया को जीता तो वहाँ के गिरजाघर सेंटासो भिया को मसजिद में परिवर्तित कर दिया। गिरजाधर में एक आला बनवाया, उस पर सफेदी करादी और मीनार खड़ी करादी। अपने भाव प्रकाशन की नवीन विधि प्रचलित करदी।

मुसलमानी कला में चित्रकला की कोई स्वतन्त्र इकाई नहीं है। स्थापत्य कला को सजावट देने में इसका प्रमुख स्थान है। इस कला में मूर्तिकला का स्थान नहीं हैं। सजावट प्रेम इस कला का मुख्य ध्येय रहा। इस कला में कथानक रूढ़ियाँ (Motifs) सीमित हैं। इस्लाम धर्म में मानव, पशु ग्रथवा पक्षी की ग्राकृति के चित्ररा का निषेध है कट्टर धर्मावलम्बी ग्राकृति चित्ररा में विश्वास नहीं करते। मसाजेद की रचना में श्राकृति का चित्रणा अवश्य हुआ। है परन्त उसकी भ्रनिवायंता नहीं है। ज्यामितीय भ्राकृतियों तथा पेड़ पौधों का चित्रण इन कलाकारों का विषय रहा है। इस सजावट में जो कथानक रूढ़ियां होती हैं वे घुमावदार, करतलाकृति के समान होती है। फूल पत्ती ग्रसली ग्राकृति की नहीं होती ग्रापितु व्यंजक ग्रीर कभी २ ग्रर्ध करतलाकृति होती है। मुसलमान विचारधारा का पूर्ण समर्थन करने वाला यह ग्रालेखन ग्रसीम होता है ग्रीर किसी भी कार्य में प्रयुक्त किया जा सकता हैं। दूसरी प्रकार की सजावट जो मुसलमानी कलामें सभी आलेखनों में पाई जाती है अरब की सुन्दर लेखन कला है। खुरकत लिखाई को ग्रालेखन में विशेष स्थान दिया गया है। इसकी दो शैलियाँ हैं जो क्यूफिक भीर नेसन्वी कहलाती है। क्यूफिक मैसैपोटामिया के नगर कूफा के नाम के ब्राधार पर है। यह प्रचीन, लोकाचारी कीणीय शंली है। कुफा मे भच्छे सुन्दर लिखावट करने वाले रहते थे अतः इसका नाम कूफा शैली पड़ा। नेसरवी घसीट लिखावट की शैली है। वयूफिक शैली का प्रयोग कुरान लिखने के लिए किया जाताथा। गद में नेसरवी जैली में भी कुणन लिखी अपने लगी भीर क्यूफिक शैली अध्याय

ग्रादि लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। नेसरवी शैली में सजावट में वकों का विशेष स्थान होता है। तोसरी प्रकार की मुसलमानी कला शैली जो स्पेन से मारत में ग्राई थी मोतियों की सजावट थी जो मसजिदों ग्रादि स्थानों पर विशेषकर दरवाजों पर पाई जाती है। मोती मसजिद नाम की काफी इमारतें पाई जाती हैं।

ग्रालेखन की कला का प्रदर्शन गीले प्लास्टर पर बड़ी सरलता में होता था। रेखाग्नों की गित में स्वन्छन्दता श्रवलोकनीय थी। इवन तुलन की मर्साजद के महराव इसके उदाहरण हैं। १४ वीं शताब्दी में पत्थर ग्रीर संगमरमर ने गीले प्लास्टर का स्थान ग्रहण कर लिया। सुलतान हुसैन की मसजिद में क्यूफक के नमूने ग्रवलोकनीय हैं। ग्रक्षरों को कौरणीय गित देखकर फूल पत्तियों की श्राकृति में परिवर्तित करने की कला निराली है। सतह को सजाने के लिए ज्योमितीय ग्रीर फूल पत्तियों कीं कला द्वारा विशाल सुन्दरता प्रदान करना मुसलमानी कला की विशेषता थी। ज्यामितीय ग्रालेखन की रचना में ग्रनेकानेक प्रकार के बहुभुजों का प्रयोग होता था। मिश्र की ग्राबहवा में जिस प्रकार के मोड़ प्रचलित हो सकते हैं सभी का प्रयोग होता था। इन ग्रालेखनों में ग्राविष्कार की भावना व्याप्त हैं यहीं कला की मौलिकता है।

खुदाई द्वारा आलेखन का प्रदर्शन इस कला का एक अलग क्षेत्र था। काहिरा के सुलतान कलोन के अस्पताल की लकड़ी की खुदाई द्वारा निर्मित अलेखन पशु, पञ्जी और गति पूर्ण मानव आकृति से युक्त है। लपेट और फैनाव की रेखाओं से युक्त अनेकाने क गुत्थियों और फूल पत्तियों की आकृतियों की मौलिक रचना करती हैं।

रंग और सोने चाँदी की कलई मुसलमानी गहनों की विशेषता है खुदाई में उचित रंगो का प्रयोग कला कृति को सुन्दर ही नहीं बनाता अपितु मौलिकता का सूचक है। भिन्न २ प्रकार के रंगों के संगमरमर विशेषकर लाल, पीला, काला, हरा, नीले टाइल से मिला हुआ कहीं २ ज्यामितीय रंगीन शीशों का हासियां मसजिद अथवा महल में दीवार के नीचे के भाग को सजा देता था। खिड़की से भी रग का प्रभाव दृष्टि-गोचर होता था। विक्टोरिया एन्ड एलवर्ट म्यूजियम में एक खिड़की का नमूना जिसमें पाम के पेड़ के पत्तों का सुन्दर आलेखन अवलोकनीय है।

मुसलमान देशों में भारत से स्पेन तक सजावट की विशेषता वहां के प्राणादों में दृष्टिगोम्बर होती है। रहने सहने की विधि ग्रीर स्थानों में कलात्मकता ग्रपनी निज की मौलिकता है १० वीं शताब्दी में (Cordova) कोरडोव। बड़ा प्रभाव शाली नगर था। योष्टप में इसकी ग्रपनी विशेषता थी। इसके विशाल मसजिद में धनवाकार छत गौथिक शैली के दो शताब्दी पूर्व की रचना है।

मुसलमानी कला में विशालतों का श्रभाव है। समस्त ललित कलायें एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। चित्र श्रीर मूर्ति का मुसलमानी कला में अभाव रहने पर भी मानव, पशु, पक्षी की श्राकृतियों का सूक्ष्म प्रतिनिधित्व कुछ स्थानों पर होता है। सजावट की विशेष श्रभिष्ठि में ज्यामितीय तथा प्रकृति प्रदत्त फूल पत्तियों के सहारे श्रनेकानेक भिग्नता का प्रदर्शन क्लाबनीय है। प्रत्येक कला कृति श्रपनी मौलिकता के लिये प्रसिद्ध है।



### फारस की चित्रकला

( २२६ ई० से ६४१ ई० तक )

#### 28

तीसरी शताब्दी में फारस में एक शक्ति का विकास हुआ जिन्होंने \*(Artaxerxes) म्रारताजरजैस से राज्य शक्ति प्राप्त की। इनको सैसैनाइड (Sassanide) कहते हैं। ये लोग ईरानी मुल्ला परिवार के थे, जिनका निवास स्थान हेलेन गार्डनर के दक्षिणी फारस माना जाता है। इन्होंने प्राचीन परम्परा श्रौर धर्म किया। पारिथयन जाति को जीतने को स्वीकार श्रीर श्रारम्भिक ईसाई संस्कृति की ढलती दशा के प्रभाव 🖣 रहते हुए भी इन्होंने ईरानी संस्कृति का पूनुरुत्थान किया । इस साम्राज्य की राजधानी (Stakhr) इस्तैखर थी। यह परसीपोलिस के समीप मानी जाती है। यह साम्राज्य खुसूरू प्रथम (५३१--५७६ ई०) तथा खुसुरू द्वितीय (५६० से ६२८ ई०) के समय में बड़ा सम्पन्न ग्रीर प्रभाव शाली रहा : दूसरा नगर टिसीफन (Ctesiphon) समीप पूर्व का बड़ा विख्यात नगर था। इस वंश के राजा कला के बड़े प्रेमी थे। इन्होंने प्रत्येक दस्तकारा को प्रोत्साहन दिया। सिल्क का कार्यबड़ी विशालता से विकसित हुन्ना। बाइजैनटाइन दरबार में सिल्क के पर्दों की बड़ी मांग थी ग्रतः इस साम्राज्य में सिल्क के सुन्दर कपड़े तैयार करके

<sup>\*</sup>Pears Cyclopoedia के आधार पर

विदेशों को भेज जाते थे। चित्रकला इस प्रकार कपड़ों में झालेखन बनाने में सहायता करती थी। योरुप के गहनों के प्रकारों में विशेष परिवर्तन इस साम्राज्य के कलाक: रों ने किया। पूर्वी देशों के रोमन सम्राट जस्टीनियन ने ईसाई धर्म प्रसार के लिए एथैन्स के झईसाई यों के स्कूलों को बन्द कर दिया तो एथैन्स के बड़े विद्वान धौर कलाकार खुसरू प्रथम के राज्य में चले गये, इस प्रकार खुसरू प्रथम का दरबार पूर्वी देशों में बड़ा विख्यात माना जाने लगा। परन्तु मुसलमानों के आक्रमएगों के कारएग यह साम्राज्य झन्त को प्राप्त हुआ।

ससैनियन कला में चित्रकला का स्थान नहीं है। आरिम्भिक स्थिति में किसी देश में भी चित्रकला अलग इकाई नथी। अतः वही बात यहाँ भी चिरतार्थ होती है। इरानी कलाकार कितने अनुकूल शिवत के प्रवर्तक थे, उनके इस कला प्रेम से स्पष्ट होता है। जो कुछ भी उन लोगों ने ग्रहण किया, उसको अपना रूप, अवस्य दिया, उसको गतिपूर्ण शिवत प्रदान की। इनके आलेखनों में आश्चर्य चिंकत कर देने बाली शिवत थी। (Ctesiphon) टिसीफन की खोज से पत्थर के विशाल दुकडों का पता चला है जिनमें सजावट अपनी विशेषता रखती है। बहुत सी मूर्तियों को मुमलमानों ने नष्ट कर दिया, परन्तु उनकी पत्थर के प्रति क्या भावना थी यह स्पष्ट हो गई। ज्लास्टर आफ पेरिस की सहायता से भी सुन्दर आलेखनों की रचना हुई। चाँदी का कार्य और बुनाई इस काल में युग के अनुसार पराकाटा पर थी इस व्यवसाय का प्रभाव चीन तक फैल चुका था।



#### इस्लामी फारस की चित्रकला

(६४१ ईं० से १७३६ ई० तक)

## ३६

मुसलमानी शक्ति के समक्ष ससैनिद साम्राज्य ठहर न सका ग्रतः वह नष्ट हो गया ग्रीर मुसलमानों ने ७वीं शताब्दी में पूरब की ग्रीर ग्रपना प्रभाव स्थापित किया। बगदाद को इस्लामी कला ग्रीर ग्रीर संस्कृति का केन्द्र बना लिया। परन्तु हृदय में उस समय ईरानी भावना थी। यह फिरदोसी का युगथा। तत्कालीन राजा हास्त्रल रसीद (७६६ — ६०६ ई०) में था। फिरदोसी ने ईरानी लोगों की वीरता की कहानियाँ संग्रहीत की। फारस का विख्यात किव निजामी (११४१ — १२०३ ई०) इसी समय में था। उमर ख्याम की ११२३ ई० में मृत्यु हुई यह जीवन का ग्रानन्द लेने वाला किव था।

इसी बीच में मंगील चंगेजलां (११६२ — १२२७ ई०) की अध्यक्षता में पिश्चमी क्षेत्रों में बढ़ गये और १२५८ ई० में बगदाद की अपने आधीन कर लिया इस प्रकार यहाँ चीन की परम्परा का प्रभाव हो गया। फारस का क्षेत्र भिन्त २ संस्कृतियों का केन्द्र हो गया। वेवीलोनिया, एमीरिया, एकेमैनिया और भिश्र का प्रभाव रहा। सिकन्दर की विजय के कारण, रोम और ग्रीक के प्रभाव से इसके बाद वाइजैनटाइन ग्रीर फिर क्रमशः ईरान, समैनिद, इस्लामी

श्रौर मंगोलों के श्राक्रमण के बाद चीन का प्रभाव रहा। इस देश पर भिन्न प्रभाव रहने पर भी ईरानी परम्परा में दृढ़ता सतत प्रदिश्ति होती रही। १३ वीं श्रौर १४ वीं शताब्दी के मंगोल शासकों ने समर कन्द को श्रपनी राजधानी बनाया। श्रौर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। तैमूर वंश का राज्य (१६६६—१५०० ई०) तक है। इसका समय समृद्धिशालिता श्रौर सम्पन्नता का युग था। इस काल में पुस्तकों, कालीन श्रौर धातु की कला की खूब उन्नित हुई।

फारस की प्रगति के यूग में भित्ति चित्रों का यहाँ श्री ग ऐश होता है। इस यूग के भित्ति चित्रों की ग्रभी भली प्रकार खोज नहीं हो पाई है। ग्रमरीकन इन्स्टीट्यूट ग्राफ परिस्न ग्राट एन्ड ग्राक्यी लौजी, न्यूयार्क, के कुछ खोजों के अनुसार फारस के भित्ति चित्रों के कुछ चिन्ह इस्पहान में खोज किये गये हैं। भित्ति चित्रो की संख्या ग्रधिक नहीं है। लघु चित्रों के लिए फारस की चित्रकला विख्यात है । फारस के बादशाहों को पुस्तक रचना से बड़ा प्रेम था। इन बादशाहों ने तत्कालीन योग्य कलाकारों को दरबार में शरए देदी थी। कुरान की विशाल प्रतियां तैयार की गई। कुरान के साथ मनाकी-श्रल-हयावान श्रथवा पशु तुल्य श्राकृति को भी स्थान मिला। वैल की एक ब्राकृति में रेखायें दढ़ हैं ब्रौर शरीर भारी है। गहरे रंग की पट्टियाँ है। खुरों तथा पूंछ में गहरे रंग को चित्रित करके सामंजस्य का प्रदर्शन किया है। पत्तियाँ हलके रंग से चित्रित की गई हैं। पत्तियों के चित्रण में चीन की स्याही की शैली को ग्रपनाया गया है। इस प्रकार की शैली मंगोंलों के द्वारा फारस में प्रसारित की गई थी।

किव फिरदोसी ग्रौर निजामी की किवताग्रों में जो बिचार व्यक्त किये गये हैं उनको विहजाद (१४४० — १५५३ ई०) मिरक ग्रौर सुल्तात मुहम्मद ने चित्रों में व्यक्त किया है। ये चित्रकार शाह तहमास्प के दरबारी थे। शाह कट्टर मुसलमान होने पर भी धर्म निरपेक्ष कला को प्रोत्साहन देता था। उसके चित्रकारों को ग्राजादी थी कि वे शाह के शिकार, दावत, प्रकृति चित्रण, संगीत, युद्ध के चित्र, प्रेम व्यवहार, पराकम के कार्य को पुस्तकाकार करें। ये भाव चित्रों में व्यक्त हों। चित्रकारों ने बागों में शीतलता, फल फूलों से लदे हुए पेड़, पौधे, नील गगन में लहलहाते लम्बे कोमल ताड़ के

पेड़, संगमरमर के समान दमकने वाली मसजिद श्रौर विशाल प्रासाद, चमकदार बर्तन, पहाड़ी चट्टानों श्रादि को बड़े भावुकता से व्यक्त किया है। कविता की कहानी भी इसी श्राधार पर थी।

कवि निजामी की कवितायें एक कल्पित कथा लैला मजनू की है। चित्रकार ने एक दृश्य इस सम्बन्ध में चित्रित किया है। द्रय में एक मसजिद में एक स्कूल लगा हुआ है। पगड़ी बांधे एक उस्ताद कमची (मारने की छड़ौ) हाथ में लिए हुए बैठे है। एक विद्यार्थी अपना सबक सूना रहा है | कुछ लोग एड़ी भ्रौर घुटनों के बल बैठे है, कूछ एक घुटना उठाये हुये हैं। जगह २ रैलें (किताब रखने की लकडी का स्टेण्ड ) रखी हुई हैं। अग्र भूमि में एक लड़का दूसरे का कान ऐंठ रहा है। बांई ग्रोर एक बड़े वर्तन के पास दो वालक गेंद खेल रहे हैं । मध्य में दो प्रेमी लैला श्रीर मजनुं एक दूसरे की उपस्थिति से परिचित हैं। वर्णनात्मक तत्वों में सजीवता है। भ्राकृतियां कोमल, भाव पूर्ण रेखाम्रों द्वारा चित्रित हैं। भ्रधिकतर सपाट हैं, छाया प्रकाश का स्रभाव है परन्तु परिप्रेक्ष्य का पूर्णज्ञान चित्रकार को होता है। दरबार के फर्श के टाइल ग्रौर कम्बल खड़े से दिखाई दे रहे हैं। चित्र प्राकृतिक न होकर किसी दृष्टि को ए से चित्रित किया मालूम पड़ता है। चित्र का स्वरूप ग्रालेखन का सा है, रंग बड़े स्पष्ट हैं। चित्र में प्रवृतियाँ (Tones) स्पष्ट श्रौर चमकदार हैं। पृष्ठ के हासियें विशाल हैं श्रौर नीले पीले रंगों से पूते हुये हैं। सुनहरी रंग लगा हुया है। चित्रों में सजावट के सभी गुए। पूर्णातया विद्यमान हैं। किताब का दूसरा पत्र भी इसी प्रकार क। है फारस की कला में हासियों की बड़ी प्रथा है। लिखा वट बड़े विख्यात लेखक द्वारा बड़े सुन्दर ढ़ंग से लिखी गई है।



#### रोमनस्क चित्रकला

(अनुमानतः ५०० ई० से ११५० ई० तक)

#### 20

(Hermann Leicht) हरमेन लेचट के अनुसार (Romanesque) रोमनस्क शब्द का अर्थ पश्चिमी यूरोप की कारों लिंगयन कला के बाद की कला से हैं। यह कला १० वीं शताब्दी के आरम्भ से १३ वीं शताब्दी के मध्य तक की स्वीकार की जाती है। इस समय कला की विभिन्न शैलियाँ प्रचलित हुई और सब का सामूहिक रूप रोमनस्क निध्चित किया गया।

चेन्बसं डिक्सनरी के घनुसार रोमनस्क शैली का विकास रोमन शैली के बाद का है जिसका युग धनुमानतः ३५० ई० से माना जाता है, जब कोन्सटेन्टाइन का समय था। इसको धीरे २ गौथिक शैली ने पराजित कर दिया। जो १२ वीं शताब्दी की मानो जाती है। (Constantine The Great) कोन्सटेनटाइन महान(२७२-३३७ ई०) में रोम का सम्राट था, उसने धपने साम्राज्य को वाहजेनटम तक प्रसारित किया था। कुन्नतुन्तुनिया उसी की समृति में नाम निर्धारित किया गया।

<sup>\*</sup>Pears Cyclopaediae-Page 393

ई० एम० अपजौन पौल एस० विनगर्ट और जे० जी० मेइलर की हिस्ट्री आफ वर्ल्ड आर्ट में रोमनस्क कलाकारों की कैली का वर्णन किया है, जो पश्चिमी यौरप में ११ वीं और १२ वीं शताब्दी में प्रचलित हुई। इस शैली की कुछ साधारण विशेषतायें हैं, जिनमें बड़ी मिन्नता थी। प्रवीं शताब्दी से पूर्व समस्त योरप में विशेषकर इटली, स्पेन, फ्रांस, इंगलैंड आदि देशों में एक ही आकृति के नगर मे। एक ही बोली थी, रीति रिवाज और आदर्श करीब २ एक से भे, परन्तु ५०० ई० से १००० ई० में रोमन संतुलन बिगड़ गया। पिचमी योरप में असम्य जातियों का साम्राज्य हो गया और इटली, फ्रांस, स्पेन आदि देशों में भिन्न २ प्रकार की बोली ने स्थान ग्रहण कर लिया। कला के क्षेत्र में भी भिन्नता ने स्थान ग्रहण किया। एक ही देश में विभिन्न शैली की कला पनपने लगी। लोम्बार्ड के मैदानों की कला टेसकनी के दक्षिण, दक्षिणी इटली और सिसर्ला की कला शैली में भिन्तता हो गई।

ऐसी भिन्नता के यूग में प्रत्येक देश में रोमनस्क शैली के गिरजाघरों को सजाने की बलवती भावना ने चित्रकला में प्रगति की। भिन्न प्रकार के भित्ति चित्रों की रचना ग्रारम्भ हो गई, जिनका उद्देश्य गिरजाघरों की दीवारों को सजाना था । प्राय: वे समस्त भित्ति चित्र नष्ट हो गये। इटली स्रीर स्पेन में रोमनस्क बौली के बहुत से चित्र प्राप्त हुये है। सेन्टा मारिया, डी मूर ग्रौर कैटालीनिया के बहुत से चित्र ग्रब भी वोस्टन म्युजियम ग्राफ फाइन ग्राटम में विद्यमान हैं। जो कूछ भी प्राप्त होता है उससे मालूम पड़ता है कि रोमस्क शैली के चित्र भी वैसे ही है, जैसे प्राय: हस्त लिखित प्रतियों में प्राप्त होते हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ ग्रधिकतर भामिक प्रार्थना की पुस्तक, प्रार्थना विधि की पुस्तक स्रीर वाइबिल के पन्ने लेटिन भाषा में लिखे हैं, इन्हीं से सभ्बधित चित्र पासे जाते है। कैल्ट के पादरियों के बड़े पत्रों में जो करीब २ एक पूरे पन्ने के बरावर होता था, इस प्रकार का प्रकाश देखा जाता है। पुरुतक के ग्रारम्भ के पहिले ग्रक्षर को बहुत सजाया जाता था। एक शब्द (Quoniam) क्यूनियम जिसके शब्द के साथ मेन्ट ल्यूक की धार्मिक कथा विश्वित होती है Q क्यू ग्रक्षर को बहुत सजाया गया है। इस ग्रक्षर का बृत भाग घुमावदार अाकृतियों से सजाया गया है। चार चिड़ियों को

एक दूसरे से जोड़ कर सजाया गया है। श्रक्षर के तने को घुमावदार रेखाश्रों से, चिड़ियाश्रों को मिला कर कुत्तों को बढ़ाकर, निशान लगाकर कोमल कामदानी के श्रालेखन श्रक्षर की पृष्ठ भूमि बनाई जाती थी।

सबसे विख्यात पुस्तक आयरलेंड के गिरजाघर कैलस से आई हुई पुस्तक (Book of kells) बुक आफ कैल्स है। प्राचीन लेखों से ज्ञात होता है कि इसकी पृष्ठ भूमि सोने की थी परन्तु ग्रब लोप हो गई है। इस पुस्तक के कुछ पन्नों में मौलिक मूल ग्रन्थ की सामिग्री है। किनारों पर पशुत्रों के आकृति के देवता बने हुये हैं, जो एक दूसरे से मिले हुये हैं। दूसरे भाग ग्रक्षरों से सजे हुये हैं, जिनमें ग्रनेकानेक प्रकार की कथानक रूदियाँ हैं,कुछ ज्यामितीय है, जिनमें बंध तथा गुण्यियों हैं। घुमावदार रेखायें हैं चर्तुपर्गा हैं। कुछ प्राकृतिक हैं, भगड़ियां हैं, पक्षी, रेंगने वाले कीड़े विकृत स्राकृति स्रीर स्थान २ पर मानव साकृति है। सब स्राकृतियाँ एक दूसरे से सम्बधित हैं। रेखाओं की जटिलता दर्शक को आश्चर्य चिकत कर देती हैं। आकृतियों की भिन्नता इलाधनीय है। कुरान के कुछ पन्ने भी इसी प्रकार अनौखी आकृतियों से सजे आलेखनों से सुसज्जित हैं। केल्टिक कलाकारों की कृतियों में भी ग्रधिक भिन्नता है। रेखाग्रों की विविधता है। रेखायों की विशेषता तो है ही प्रभाव कम है और सोने का प्रयोग कम किया गया है । कुरानों में जिस प्रकार सुन्दर लेखन शैली है बुक ग्राफ कैल्स में भी कूछ, पन्नों पर मध्य युग की सुन्दर लिखावट की पूरी छाप है। एक पुस्तक (Book of Lindisfarne) बुक आफ लिनडिस फार्न की लिखावट को देखकर कलाकारों तथा पादरी कलाकारों के धैर्य की सराहना किये बिना नहीं रहा जा सकता। इन कलाकारों ने समय की परवाह न करके कला कृति को किस प्रकार समय लगाकर सुन्दरता प्रदान की है, कहते नहीं बनता। केन्टरवरी श्रौर विशेषकर विनचेस्टर में जो उस समय इंगलेंड की राजधानी थी, विशेष कार्य हुस्रा। कुछ प्रदीपन तो वाइजेनटाइन के बहुत समीप हैं। कुछ में लेखनी की कला की सुन्दर ग्रीर बलवती भावना स्पष्ट है। कहीं २ लेखनी की कला के प्रदर्शन से पूर्व हलके रंग से रंगाई की गई है।

रोमनस्क युग में कला में उत्साह, प्रयोगात्मकता ग्रीर पूर्णता की भावना है। यह कला गिरजाघर सम्बन्धी है। ग्रत: प्रत्येक देश में ग्रपनी विधि के ग्रनुसार व्यक्त हुई है।

#### गौथिक चित्रकला

(११५०-१५५० ई० तक)

#### 25

मीथिक (Gothic) शब्द का अर्थ एक प्रकार की शैली से हैं जिसमें महराबें नुकीली होती थीं। यह मध्य युग की एक बदनाम शैली थीं। इस शब्द का प्रयोग असंस्कृत शैली को व्यक्त करने के लिए होता था। गोथिक शैली के गिरजाघरों का तात्पर्य एक शिक्तशाली युग से हैं। इस युग में धार्मिकता प्रधान थी। बौद्धिक विकास विशेष था। यह ऐसा युग था, जब महान गिरजाघरों के बढ़ने और धार्मिक भावना के जागरक होने के साथ २ धर्म निरपेक्ष कार्य भी एक दूसरे से इस प्रकार सम्बद्ध थे कि दोनों प्रकार की दशा में धापर सन्तुलन था। वर्तमान काल का सा भेद भाव न था।

गौथिक शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग (Vasari Giorgio) वसारी ज्योंजियों ने किया था इस शब्द के प्रयोग में प्रवहेलना की भलक थी। वसारी (१५११-१५७४ ई०) का जन्म (Arezzo)एरीजों में हुआ था। यह अपने काल का विख्यात स्थापत्य कला ममंज्ञ, चित्रकार और लेखक था। आपने एक ग्रन्थ दी लाइवज आफ दी मोस्ट एक्सलेन्ट पेन्टर्स, स्केचर्स एण्ड आरकी टेक्ट्स में सब का भाव स्पष्ट किया है। इटली वासी यह समभले

थे कि गौथ लोगों ने प्राचीन सुन्दरता को नष्ट कर दिया है। ग्रतः इस शब्द के द्वारा निन्दा और अवहेलना प्रदर्शित करते थे। रोमनस्क शैली में गोल महराब बनाये जाते थे श्रार गौथिक शैली में जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है नौकदार शैली के महराब बनाये जाते थे। रोमनस्क शैली में जहः भिन्न २ जातियों ग्रीर कलाग्रों में मेल था वहां गौथिक शैली के द्वारा विभिन्न जातियों की संस्कृति छिन्न भिन्न हुई थी। जहां रोमनस्क शैली के चित्रकार कला चित्रमा में देहाती श्रीर गिरजाघरों के जीवन को महत्व देते थे, गौथिक शैली में शहरों की व्यवस्था हुई। मिश्र जातियों के समुदाय संस्थायें बनाकर रहने लगे। रोमनस्क प्रणाली की भवनाम्रों को बदलने वाला एक ग्रान्दोलन चल रहा था, जिसको फाँसिसकन ग्रान्दोलन कहते हैं। १२१० ई० में सेन्ट फ्रांसिस जो (Assisi) यसैसी के निवासी थे एक विश्व बन्भुत्व की भावना का प्रचार कर रहे थे। प्रत्येक वस्तू ईश्वर की है । प्राणी में कोई भेद नहीं है । धनी प्रार रंक की भात्मा समान है | पशु पक्षी समान हैं। यह जीवन भविष्य के जीवन की एक सीढ़ी है। यह भावना एक नवीन जीवन के बनाने में लग गई। अतः व्यक्तिवाद और वर्ष निरपेक्षवाद का प्रचलन हुआ।

साहित्य थ्रौर ज्ञान की वृद्धि का बड़ा युग था। विश्व विद्यालयों का जन्म ग्रौर विकास हो रहा था। व्योवेस के विनसेन्ट का सिद्धान्त ज्ञान चार भागों में विभाजित था। ये चार प्रकार चार दर्गण कहलाते थे। प्रथम दर्पेगा प्रकृति का या इसके अन्तर्गत दृश्य, हरियाली, पशुओं के गहने, भद्दी से भद्दी आकृति को समान प्रेम की भावना थी। दूसरा दपं ए। विज्ञान ग्रौर शिक्षा का था। इसके अन्तर्गत सातों कला, मनुष्य का परिश्रम ग्रौर दस्तकारी भ्रादि भ्राते हैं। तीसरा दर्गण चरित्र कहलाता था जिसके द्वारा गुगा और अवगुण का ज्ञान होता था। चौथा दर्गण इतिहास था जो लोकाचार की कथा, धार्मिक वार्तालाप ग्रौर सन्तों के जीवन पर प्रकाश डालता था। इस प्रकार के युग को खुदाई करके, चित्रित करके, गिरजाघरों श्रीर मठों में रंगों द्वारा व्यक्त करके ही यूग के प्राणी को सन्तोष श्रनुभव हो रहा था। नगर का व्यस्त जीवन था। प्रजातन्त्र की भावना ज। गृत थी। समाज के जीवन के लिये प्रत्येक व्यवित प्रयत्नशील था। एक तरफ दरिद्रता थी। सड्क तंग थीं। प्रायः लोग महामारी भ्रादि का शिकार बन जाते थे। दरिद्र जीवन दुबी था, इसके विपरीत फ्यूडल लोगों में रंग-रेलियां थीं। वे लोग प्रेम के गीत गाते थे। ग्राश्चर्य चिकत कामों में प्रगति थी।

१३ वीं शताब्दी गौथिक कला का ग्राभिजात्य युग था। इस प्रकार का प्रगति १६ शताब्दी तक बहुत से देशों में चलती रही। १३ वीं शताब्दी के पश्चात् विचारधारा में परिवर्तन हुग्रा ग्रौर इन्जीनियरिंग ग्रोचित्य, सुदृढ़ता के साथ २ परिश्रम की सुन्दर व्यवस्था पर ग्रिधिक बल दिया गया।

भित्ति चित्रों का लोप होना ग्रारम्भ हो गया। कारगा कि दीवारों का ग्रभाव था। ग्रतः चित्रकार भित्ति चित्रों के स्थान पर लघू चित्रों के चित्रण की ब्यवस्था करते थे। पुस्तकों में चित्रों के द्वारा भाव प्रकाशन होताथा। ग्रबतक पुस्तकों गिरजाघरों में ही रची जातीथीं, परन्तु ग्रागे यह पुस्तकों नगरों में निमित्त की जाने लगी । पेरिस में एक विश्व विद्यालय की स्थापना हुई जहाँ देश विदेश के विद्वान ज्ञान पिपासा को तप्त करने के लिये एकत्रित होने लगे। पुस्तकों का विषय एक न था। ग्रौषिध विद्या, इतिहास, ग्रद्भुत कार्य के साथ २ धार्मिक विषयों पर भी पुस्तकों का निर्माण हुगा। १४ व १४ वीं शत।ब्दी में फांस में पुस्तक रचना की कला पराकाष्ठा पर पहुँच गई। तत्कालीन पुस्तकों में रंग योजना, पत्रों पर सुनहरी प्रयोग, स्थान की समुचित व्यवस्था ही नहीं ऋषित् प्रत्येक प्रकार से पुस्तक को सुन्दर बनाने की भावना बलवती होती जाती थी। हासियों को बेल बुटों से सजाने की प्रथा भली भाँति प्रचितत थी। बेल बूटे कुछ प्राकृतिक होते थे, कुछ में कृत्रिमता का पुट रहता था। सजावट का विशेष ख्याल था। कभी २ एक डी पत्ती को उठाकर उस पर सोना लगा होता था। इस प्रणाला से पुस्तक के पत्र की सुन्दरता बढ़ जाती थी। शाखायें, पशु, पक्षियों और भद्दी श्राकृतियां भी चित्रित की जाती थीं। मध्य युग के कलाकार की कृति में तत्कालीन वातावरए। का प्रभाव लक्षित होता है। गिरजाघर इस बात के सुचक हैं कि इस यूग में भट्टी श्राकृतियां किस प्रकार कलात्मक रूप देने में सहायक हुई।

मध्य युग में विकास की यह सीमा न थी। साथ २ यो हप के कलाकार वास्तविक चित्र गो में सदैव विश्वास करते थे। ग्रतः प्राकृतिक प्रेम की जो भावना मूर्तिकला में पाई जाती है चित्रकला में उसका ग्रभाव न था। लघु चित्रों में एक चित्र (December) दिसम्बर का है। इस चित्र में किममस पर होने वाले भोज ग्रादि के लिये शिकार की तैयारी है। ग्रग्रभूमि में शिकारी चटकीली पोशाक पहने हुये हैं। उनके कुत्ते सूग्रर

पर भपट रहे हैं। उनके पीछे सघन बन है। जंगल की पत्तियाँ पतभाड़ की ऋतु की हैं। उनका रंग सुनहरी है। उसके ऊपर इ्यूक का गढ़ है और उसके ऊपर आसमान है। लघु चित्रों की सोने की पृष्ठभूमि से दृश्य का माग सुन्दर हो गया है। लाल और नीले रंग का संतुलन अवलोकनीय है। गढ़ और पेड़ों में खड़ी रेखाओं की पुनरावृति हुई है। ये रेखायें केन्द्र के समुदाय पर भुकती हुई सी हैं। दृश्य बड़े रमग्रीक और प्रभावशाली हैं। लघु चित्रों के अतिरिक्त स्वतन्त्र चित्रग्रा भी आरम्भ हो चुका था। मुद्रग् कला के आरम्भ ने लघु चित्रों की कला को ठेस पहुँचाई। मध्य युग की कला का विकास का रख बदल गया। यह सब यन्त्र के आविष्कार का कारग्रा था।

गिरजाघरों में दीवारों के चित्रण के लिये स्थान का स्रभाव न था, कारण कि जंगलों और दरवाजों की स्रधिकता थी और बेदाग शीशों का प्रयोग हो चुका था। शीशे सफेद ही न होकर भिन्न २ रगों के थे, जिससे रंग का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था। रोमनस्क युग की खिड़की इन खिड़कियों की स्रपेक्षा स्रधिक छोटी थी और स्रधिक सुन्दर न थी। जैसे २ नगरों में धन की वृद्धि हुई, प्रजा में सम्पन्तता द्राई, कसीदे का काम और बुनी हुई छींट का प्रचलन हुआ और आलेखन की विविधता ने वस्तु विकास में स्रधिक सहयोग दिया। अलंकारिक आलेखन मानव और पशु, पक्षी की स्राकृति के साथ चित्रित होने लगे। तूलिका के चित्रों की स्रपेक्षा लेखनी के चित्रों को भी स्थान मिला। रगों के प्रयोग में उदारता का परिचय दिया गया। मानव आकृति की रचना के साथ उनमें स्वाभाविक रंगों का प्रयोग किया गया। गीतों के साथ चित्र रचना भी हुई। (Manesse Codex) मैंनेस कोडैक्स नामक गीतों के संग्रह में १४० चित्र हैं जिसमें तीन चित्रकारों की कृतियाँ सम्मिलत हैं।

बास्तविक गौथिक युग के प्रन्तिम दिनों में जो १४ वीं शताब्दी का ग्रन्तिम ग्रर्थ भाग माना जाता है विशेषकर जर्मनी में चित्रकला के भिन्न २ स्कूलों की स्थापना हुई। यह ग्रविकतर (Golden Cologne) गोल्डिन-कोलोगिन का स्थान था। यह स्थान व्यापार ग्रौर ग्रोद्योगिक प्रगति के कारग्रां सम्पन्न था। वे लोग भिन्न २ वादों से भी प्रभावित हुए। रहस्यात्मक भावना के प्रभाव से भी ये ग्रब्धूते न रहे। इन कलाकारों में भावना ग्रौर उत्साह था। ग्रतः उन्होंने वेदी के चित्रों के पेनेल तैयार किये। एक पेनेल

में (Madonna in the Rose garden) में डोना गुलाब के फूल के बाग में चित्रित की है। इस चित्र में सुन्दरता की नवीन भावना जागृत हुई है। ग्रब तक कलाकार नाम के भूखे न थे। ग्रपने को वे प्रत्यक्ष करना नहीं चाहते थे परंतु ग्रव कलाकार में ग्रपनी कलाकृति द्वारा ग्रपने को व्यक्त करने की भावना जागृत हुई। बह ग्रपना नाम चाहने लगा। स्टेफिन लोचनर का नाम विख्यात है। को लोगिन (Cologne) के चर्च में इस कलाकार की कृतियों के उदाहरण पाये जाते हैं। इसका युग (१४४२-१४५२ ई०) माना जाता है। एक चित्र में डोना बेंगनी रंग में है। इन चित्रों से मध्य युग की विदाई की मुसकराहट की फलक दृष्टिगोचर होती है।

गौथिकः कला की विशेषता—ग्राभिजात्य, प्राच्य ग्रौर तत्कालीन ग्रसम्य निवासियों के कलात्मक परम्परा के मिलाप से गौथिक कला का जन्म हुग्रा। ग्रारम्भिक मध्य युग की अपेक्षा इस कला प्रगाली की शैली अधिक शान्त ग्रौर जान पूर्ण थी। ईसाई धर्म की विचारधारा के अन्तर्गत प्राचीन परम्परा के साथ नवीन विचारों का मिश्रगा गौथिक कला का क्षेत्र था। हर क्षेत्र में नवोन टेकनिक की व्यवस्था हुई। नवोन इन्जीनियरिंग टेकनिक की खोज के फल स्वरूप ग्रलंकार के साथ नवीन सम्बन्ध स्थापित हो गया। पहले साधारणात्या ढांचा सजाया जाता था परन्तु ग्रब इन्द्रिय-जनित सम्बन्ध स्थापित हो गया। इस कला से बनावट को रूप मिला, मौन्दर्यात्मक ग्रनुभूति जागृत हुई ग्रौर कला का तात्पर्य पूर्ण रहा। १३ वीं शताब्दी से पहले कोई सार्वभौमिक शैली का प्रचलन न था। गौथिक शैली ने इस कमी की पूर्ति की।

चित्रकला के क्षेत्र में गौथिक शैली स्थापत्य ग्रौर मूर्तिकला से प्रभावित थी। चित्रकला के द्वारा सुन्दर ग्रालेखन इन कलाग्रों को प्राप्त हुये। इस समय पर चित्रकला के क्षेत्र में दो ही माध्यम थे, स्मरगार्थंक स्थापत्य कला का निर्माण ग्रौर उसके शीर्षकों पर ग्रनेकानेक प्रकार के ग्रालेखनों की रचना। दूसरी प्रकार की चित्रकला हस्त लिखित ग्रन्थों को चित्रों से सजाना। इस सजावट में भ्रमात्मक शैली के द्वारा चित्रण हुग्रा जो भविष्य में पुनुस्त्थान शैली की चित्र कला में परिवर्तित हुई।



# भारत में मध्य युग की हिन्दू-ब्राह्मण धर्म श्रोर मुसलमानों की चित्रकला

(६०० ई० से १४४० ई० तक)

#### 38

मुप्त बंश भारत का स्वंशा युग है। बौद्ध धर्म का इस युग में भारत में घिक स्थान न था। यह धर्म धीरे २ प्राची की ग्रोर बढ़ रहा था। ईस्ट इन्डीज, चीन, जापान ग्रादि देश इसके पूर्णत्या अनुयायी हो चुके थे। इस युग में चित्र कला का स्थान कुछ बदल गया। चित्रकला मूर्ति कला की सहकारिशी हो गई। बाह्यशा धर्म का प्रचार हुग्ना ग्रोर जनता वैष्णव, शैव ग्रीर शाक्त के अनुयायी हो गये। विष्णु भगवान को मानने वाले वैष्ण्व शिव को मानने वाले शैव ग्रीर शक्ति को मानने वाले शाक्त कहलाये। इस युग में तूलिका का स्थान छैनी ने ले लिया परन्तु तूलिका की भावस्यकता बनी रही। हेलन गार्डनर के कथानुसार तातार लोग भारत के उत्तरी मैदानों में भाक्रमण करके राजपूतों के नाम से राज्य करने लगे। मुसलमान बादशाहों ने १००० ई० से भारत पर भाक्रमण ग्रारम्भ कर दिये। ये लोग धीरे धीरे १५२६ ई० तक मुगल स म्राज्य की स्थापना कर सकें। ग्रतः मुगल बादशाह ग्रंगेज फ्रांसिमियों के ग्राने तक राज्य करते

रहे। इस प्रकार मध्य युग में भिन्न २ शैलियों का जन्म हुआ। कला में लघु चित्रों का प्रचलन हुआ। \* साहित्य की रचना हुई 'प्रज्ञा पारिमता' के समान चित्रों की रचना हुई। ग्रतः हिन्दू चित्र कारों पर मुसलमानी प्रभाव पड़ा। ग्रीर हिन्दू मुसलमानी कला का विकास हुआ।

अजन्ता की चित्रकला के पश्चात् मुगल काल तक के युग का शृंखला बढ़ इतिहास प्राप्त नहीं हो पाया। यत्र तत्र संग्रह के अनुसार मध्य युग का चित्र कला का विवरण लेखक ने "भारतीय चित्रकला के विकास" में दिया हैं। एलीफेन्टा श्रीर एलीरा भित्ति चित्र जो अजन्ता की शंली के बिलकुल भिन्न चित्र हैं इस बात के सूचक हैं कि कला में एक परिवर्तन हुआ। भारत वृहत्तर भारत के रूप में बन गया। भारतीय परमपरा के चिन्ह तिब्बत श्रीर तुकिस्तान तक दृष्टिगोचर होने लगे। १४५० ई० तक हमको चित्रकला के स्पष्ट चिन्ह नहीं मिलते।

बौद्ध धर्म का अन्त और ब्राह्मगा धर्म का प्रार्द्ध भाव इस युग की मनीनता है। शैव, शाक्त और विष्णु के उपासकों ने चित्रकला में नवीन युग को जन्म दे दिया।

मुसलमानों के आक्रमण से भी भारतीय परमपरागत कला को ठेस पहुँची। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात् गुलाम, खिलजी तुगलक और शेरशाह सूर ने भी कला को विशेष प्रगति नहीं दी। कला की प्रगति समृद्धिशालिता और शान्ति से होती है यह युग अशान्ति का था। दूसरे मुसलमान बादशाहों को कला से प्रेम न था। यह उन पर धार्मिक प्रभाव था। अतः मुगल काल में मुगल और राजपूत दो प्रकार वी चित्र रचना ही पाई जाती है। जो चित्रकला राजपूत राजाओं के सरक्षण में पनपी वह राजपूत चित्रकला कहलाई, और जो मुगल बादशाहों के सरक्षण में पनपी वह राजपूत हुई वह मुगल चित्रकला कहलाई। हेलन गार्डनर के अनुसार राजपूतों ने जिस कला को वास्तिवक देशी कला का रूप दिया वह पहाड़ी कला थी जो कांगड़ा शैली कहलाई। परन्तु कांगड़ा शैली के क्षेत्र से गुजर कर जो चित्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में जा कर बसे थे वे मुगल शैली से थोड़े बहुत अवश्य प्रभावित रहे थे। परन्तु राजपूत शैली के चित्रकार अपनी परम्पर। से प्रभावित अवश्य थे। परम्पर राजपूत शैली के चित्रकार अपनी परम्पर। से प्रभावित स्रवश्य थे। परम्परा के विपरीत चित्रण करने

<sup>\*</sup> भारतीय चित्रकला का बिकास मध्य युग ७०० से १५०० ई० तक

का कभी भी राजपूत चित्रकारों ने साहस नहीं किया। शैली अजन्ता की थी और भित्ति चित्रों की प्रथा का लोप हो गया था और लघु चित्रों की प्रशाली प्रचलित हो चुकी थी, अतः मध्य युग के चित्रकार अजन्ता की शैली पर लघु चित्रों की रचना करने लगे। इन कलाकारों ने जहाँ मित्ति चित्रों की प्रशाली को बदला वहाँ विषय भी बदल गया और भगवान बुद्ध के जीवन को चित्रित न करके रामायशा और महाभारत की कथ ओं का चित्रशा धारम्भ हो गया अगिरात देवताओं का जिवन चित्रित होने लगा। भगवान विष्णु, शिव और कृष्ण की जीवन कथाओं का चित्रशा धारम्भ हो गया। राजपूत शैली के चित्र विशेष रूप से धार्मिक होते थे अतः राधाकृष्ण शिव पार्वती और राम सीता का जीवन ही विशेषतथा चित्रत किया गया।



मवयुवक राजकुमार मारियों के साथ १० वीं मुफा के भित्ति चित्र से ।

राजपूत शैली के बहुत से चित्र भारत के स्रितिश्क्त विदेशों में कला संग्रहालयों में पाये जाते हैं। वोस्टन संग्रहालय में एक राजपूत शैली का चित्र ''काली मर्दन'' का है। इस चित्र में भगवान कृत्या काली नाग के शरीर की अपने पैरों से कुचल रहे हैं। अपनी अपार शक्ति से काली नाग पर विजय प्राप्त करते दिखाये गये हैं। काली नाग की नागिन उसके चारों तरफ रक्षा की प्रार्थना कर रही है। जमुना के दूसरे किनारे

#### १२२ भारत में म०युग की हिंदू-ब्रा० धर्म ग्रौर मु० की चित्रकला

पर भगवान कृष्ण का परिवार, गायें ब्रादि पागल की भांति किनारे की श्रोर बढ़ रही हैं। रंग योजना स्पष्ट श्रौर गहरी है। रंग हुये क्षेत्रों में बड़ा प्रभाव श्रौर तेज है। समस्त चित्र में रेखा चित्रण है श्रौर रंगों में फ्लैंट वाश की प्रगाली का धनुकरण किया गया है। \*राजपूत शैली के चित्र धार्मिक परम्परा के लिये विख्यात हैं।

दूसरी समकालीन शैली मुगल शैली है जो ग्रारम्भ में ईरानी शैली थीं । ग्रागे बाद में ईरानी ग्रीर राजपूत शैली के मिश्रण से मुगल शैली का जन्म हुन्रा । मुगल शैली ग्रधामिक शैली थी, इसका क्षेत्र मुगल दरबार ही था । जनता से इसका कोई सम्पर्कं नथा। लघु चित्रों में मुगल बादशाहों की शान शौकत को व्यक्त करना ही एक मात्र इसका क्षेत्र था। ग्रतः दरबार के चित्र, शिकार के चित्र, तथा प्रकृति चित्रण मुगल शैली के चित्रकारों की विशेषता थीं। स्थापत्य कला की मुगल काल में पराकाष्ठा हो गई। विश्वाल मसजिद, किल ग्रीर ताजमहल की तरह के यादगार मुगल शैली के ग्रहितीय उदाहरण हैं। चित्रकला को भी एक दूसरे के साथ पनपने का ग्रवसर मिला। पच्ची-कारी, बेल बूटों के मुन्दर ग्रालेखन, हािशयों वी सजावट ग्रपनी समानता नहीं पाते।



<sup>\*</sup>Burlington Magazine. Vol. XX. (1911-12) P. 315. Rajput Painting. A. k. Comarswami. The Arts & Crafts of India & Ceylon (London)

#### चीनी चित्रकला

( ६६० ई० से ग्राधुनिक काल तक)

#### 30

ईरान की चौरस भूमि ने पश्चिम और पूर्व को मिलाने में बड़ी सहायता की । प्राचीन काल में इसी चौरस भूमि पर होकर धातु की कला, भीना का काम श्रीर टाइल्स की टेकनिक पूर्व में चीन तक प्रसारित हुई। साथ ही साथ मंगीलों की विजय के फल स्वरूप चीन की सिल्क भीर तत्सम्बन्धी भिन्न २ आलेखनों श्रीर कथानक रुढ़ियो सम्बन्धी प्रलंकारिक म्रालेखन पश्चिमी देशों में व्याप्त हुये । मध्य युग में भी पूर्वी देशों से सुन्दर उत्पादन के साथ धन ग्रीर शान शीकत की कहानियाँ योहप की प्राप्त होती रहीं। इन कहानियों के फल स्वरूप यात्रियों को आवर्षण हुआ और मारकोगोलो जंसे विख्यात यात्री चीन में पधारे। तत्कालीन खांन के प्रासादों को देखा। यद्यपि चंगेज खाँ ने सुङ्क वंश पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसके लड़के कुबला खाँ ने उस संस्कृति का पालन पोषणा किया। चीन के इतिहास में यह द्वितीय स्वर्ण युग था। देश में समृद्धिशालिता रही। शान्ति और अन्तर दृष्टि पूर्ण करुपना की विशेषता थी। जब तातार लोग चीन के उत्तरी भाग पर अपने आक्रमणों से संकट पूर्ण परिस्थिति बना रहे थे और जब मंगोलों ने अपनी विजय पताका उत्तरी भाग में फहरादी दी थी, उस समय सुगवंश के राजा दक्षिण की श्रोर चले गये। होंग चों में भ्रपनी

राजधानी स्थापित कर ली। इस प्रकार १२५० ई० तक शान्ति पूर्वक राज्य करते रहे। ग्रन्त में चँगेज खां नें इन पर विजय प्राप्त कर ली। चीन पर सुंग वंश ने करीब ३०० वर्ष राज किया। यह युग उत्तम सभ्यता, सुन्दर चित्रकारी, काव्य ग्रौर वर्तन पर ग्रालेखन के लिये विख्यात है। १२ वीं शताब्दी में होंगचों संसार के प्रसिद्ध सभ्य देशों में गिना जाता था। योष्प के पुनुष्तथान काल के समान ही यह चीन का युग माना जाता है। जिस प्रकार योष्प में पुनुष्तथान काल में बड़े राजनीतिज्ञ. दार्शनिक, किय, कला ग्रालोचक ग्रौर चित्रकार हुये उसी प्रकार चीन में भी प्रगति हुई। सुंगवंश ने कनप्यूसियस के सिद्धान्तों का प्रचलन तथा चाऊ कथानक छिद्यों का प्रयोग कांसे पर सुंग की ग्राकृति में किया है। इस काल में दर्शन, काव्य, ग्रौर चित्रकला का प्रसार ग्रौर विकास तो हुग्रा ही था साथ २ चीन देश के दृष्य चित्रगा भी उत्तम प्रकार के पाये जाते हैं।

दक्षिणी चीन में एक विचार धारा ने गहन स्थान पाया । ण्णें शान्ति में ध्यान ग्रथवा एकाग्रता की भावना इस क्षेत्र में जागृत हो गई। जो (Zen Budhism) जोन बुधिएम कहलाई। (Zen) जोन का तारपर्य पूर्ण शान्ति में एकाग्रता है। बौद्ध धर्मावलम्बी ध्यान में पूर्ण विश्वास करते थे। हैलन गार्डनर के अनुसार इस भावना को एक भारतीय राजकुमार ने छटवीं शताब्दी में चीन देश में प्रचारित किया था। यह विचार (Taoist) टाग्रौस्ट लोगों से मिलते थे। इसके ग्रंतंगत अपने श्राप पर पूर्ण नियंत्रण की भावना ही थी।

विषय और चित्र की आत्मा की दृष्टि से सुंग काल के चित्र अधिकतर (Zen Budhism) अर्थात् "पूर्ण विश्वाम में ध्यान" के चित्र माने जाते हैं। चित्रकार प्रकृति के गहन प्रेम, समस्त प्राणी में सार्वभौमिक श्रातृभाव की भावना से प्रोत्शाहित थे। उनका विश्वास था कि मनुष्य समस्त प्राणियों में सबसे बड़ा नहीं है बल्कि अन्य तुच्छ प्राणियों के समान एक तुच्छ प्राणि है। चीनी प्रकृति के विशेष उपासक थे। उनका विश्वास था कि प्रकृति प्रेम संत और सज्जन को अधिक होता है। आवारा को प्रकृति प्रेम नहीं होगा। ऐनी उनकी निश्चित धारणा थी। १०२० ई० (Kuohsi) के कू ही ने एक बार प्रश्न किया था कि सज्जन प्रकृति से अधिक प्रेम क्यों करते हैं। इसके उत्तर में यह धारणा व्यक्त की गई

कि सज्जन पहाड़ों, उपवन ग्रीर पुष्पोंद्यानों में ग्रपनी स्वाभाविक प्रवृति को उन्नत करता है। भ्रमण करने वाला चट्टानों श्रीर श्रोतों से ग्रानन्द लाभ करता है। संत इसी कारण से वन में लकड़ी एकत्रित करते हैं। समुद्र के किनारे मछली पकडने में वही भ्रानन्द प्राप्त करते हैं। कूही के विचारा-नुसार, शीर गूल, घूल, नियंत्रण श्रीर श्रृंखला ही मनुष्य की दूखी करती हैं। हेलन गार्डनर का कथन है कि "चीनी चित्रकार दृश्य चित्रगा के विषयों में योरुपीय देशों की अपेक्षा सैंकड़ों वर्ष पूर्व विज्ञ हो चुके थे। चीनी चित्रकार मानवता के अधिक समीप थे। उनका हृष्टिकी गृह्य चित्रण में मानवता पूर्ण था "चीनी चित्रकारों का दश्य चित्रण से तात्पर्य पहाड़ों भीर नदियों का चित्रणा था । चीनी चित्रकार दृइय चित्रण में लोक संगत दृष्टिकी गारखते थे जिन किन्ही चित्रकारों ने चीनी चित्रकारों के चित्रों को देखा होगा उनकी भावना से भली भांति परिचित हो गये होंगे। इन चित्रकारों की एक धारणा थी, इन्होंने प्रक्रिति को गहन दृष्टि से देखा ग्रौर समीप का ज्ञान प्राप्त किया। इस ग्राधार पर कुछ सिद्धान्तों की रचना की। वे इस प्रकार निहित हो गये कि उनका व्यव-हारिक पन लोक संगत होते हुये भावात्मक था।

चीनी चित्रकारों के चित्रण में १६ प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है वे इनको (Sixteen mountain wrinkles) 'सोलह पहाड़ी कल्पना' अथवा सलवटें अथवा भूरिया बतलाया। जैसे सन के रेशे के समान सलवटें भूरियां प्रथवा कांपते हुये सिर के समान भुरियां सलवटें, लहरदार पानी के समान सलवटें भूरियां ग्रादि २ इस बात की द्योतक हैं कि चीनी चित्रकार प्रकृति के किस प्रकार सूक्ष्म विवेकी थे। वे किस प्रकार अपने भावों को व्यक्त करने में पद्र थे। उनके व्यक्त करने के साधन भी भिन्न थे। इस प्रकार का विवेचन इस कारण से लाभ प्रद था कि इस प्रकार सुक्ष्म प्रध्ययन विचारों को व्यक्त करने का एक प्रपूर्व माध्यम था, पानी के चित्रण के बहुत से प्रकार थे। चिनन पिन महोदय (एक चीनी कला अध्यापक) का मत था कि लहरो का पानी, लहर, नदी, भरना कहीं भी हो गहरा हो अथवा उथला पानी की तीव गति होने के कारण क्षण क्षण में भाकृति बदलता है। ऐसी बदलती भाकृति को चित्रित करना सरल कार्य नही है अत: चित्रकार को गहन रूप से विचार करके ही चित्र में लहर श्रौर पानी को चित्रित करना चाहिये। उसकी साधारमा विशेषता को भली प्रकार समभ लेना चाहिये। श्रोण में उछलता पानी, नदी में बहता पानी, विशाल भरनों में पानी की दहाड़, समुद्र में लहरों का उठना, किनारे पर पानी का बहना, शान्त वातावरण का पानी ग्रादि को गहन दृष्टि से देखना, उस पर विचार करना, ग्रौर जब स्मृति भ्रोर मस्तिष्कि द्वारा पूर्ण विवेचन हो जाय भ्रोर जब कलाकार की श्रात्मा जागरुक हो जावे तो कलाकार इसी एक विषय से अपने को पूर्ण शान्त मय अनुभव करेगा। श्रौर उस समय वह अपने चित्रागार (Studio) में पहुँच जायगा वहाँ प्रातः का सूर्य उसकी श्रात्मा की प्रफुल्लित करेगा। ॢ 🦈 उस समय वह पानी की गति को भली भांति चित्रित करने में सफल 🕌 🦈 होगा। इस प्रकार के चित्ररा में कलाकार की सोधनाही पर्याप्त न होगी 😜 🔑 श्रपितु वह उन सिद्धान्तों का प्रयोग भी करेगा जो उसके दैनिक जीवन में प्रयोग में ग्राये थे । ये वाद विवाद भ्रपना मूल्य रखते हैं । इन्हीं के द्वारा कलाकार ग्रपने देश की कला पढिति से परिचित हो सकेगा। इस प्रकार के चित्रण में गहन साधना ग्रौर ध्यानावस्थित दशा का वर्णन सम्मलित है। इस प्रकार प्रयोगात्मक ग्रौर सैद्धान्तिक विवेचन में कलाकार भफल होगा। स्याही द्वारा चित्रण की विधि का उसके मस्तिष्क पर ग्रमिट प्रभाव पड़ेगा। महान वूटो जू कहानीकार को तत्कालीन सम्राट ने ग्रादेश दिया कि तुम चित्र तैयार करो, पहाड़ ग्रौर नदी के एक प्रमुख दृश्य को चित्रित करने के लिये यह भ्रावश्यक होगा कि कलाकार उस स्थान को जाकर स्वयं गहन दृष्टि से देखें ग्रीर तब चित्रण करें। कलाकार वहाँ जावेगा ग्रौर उसको ग्रनुभव करेगा। इस स्थिति में कलाकार से प्रश्न किया कि उसके चित्र का स्थान पर चित्र ए। करने का ढांचा कहाँ है तो कलाकार ने उत्तर दिया कि वह ढांचा उसके मस्तिष्क में है। इस प्रकार एक दिन में सैंकड़ों मील का दृश्य चित्रण तैयार कर देगा।

(Brush) तूलिका की चोटों पर काबू तभी हो सकता है जब चित्रकार को कला की टेक्नीकल ट्रेनिंग का पूर्ण ज्ञान हो । यही सैंद्धान्तिक ग्रीर दृष्टि सम्बन्धी साधन हैं। प्रत्येक तूलिका की चोट की ग्रपनी विशेषता है, ग्रीर प्रभाव है। प्रत्येक तूलिका की चोट उस मौलिक रचना का प्रतीक है जिसको चित्रकार उद्देश्यात्मक रूप देना च।हता है। प्रत्येक तूलिका की चोट मस्तिष्क की गित विधि, उसकी शिवत ग्रीर परिमासा की द्योतक है। चित्र में प्रकाशन ग्रथवा लेखनी में प्रकाशन इनकी गित विधि का सूचक है। यदि तूलिका पर काबू है ग्रीर विचारों में स्वता है तो रचना महान निर्मित होगी।

वोस्टन के संग्रहालय में एक दृश्य चित्रारा प्राचीन प्रसाली का है जिसको क्ला मर्मणें ने १३ वीं शताब्दी का बतलाया है। इसमे एक दृश्य का वर्णन तूलिका द्वारा किया गया है। बौद्ध भिक्षु बौद्ध काल में चित्र पट रखा करते थे वे लपेटे हुये होते थे ग्रौर घुमाकर खोले जाते थे यह दृश्य भी उसी प्रकार के चित्रपट पर चित्रित हैं। इस दृश्य में पहाड़, नदी, ग्रौर ग्रसीम स्थान हैं। जैसे २ घीरे २ ग्राप चित्रपट को खोलेंगे ापको विहगम द्धि से विशाल श्रौर श्रसीम स्थान का वर्गान चित्रित क्या प्राप्त होगा। बड़े २ विशाल पहाड़ दृश्य में दृष्टिगोचर होंगे।यह बोनी चित्रकलाका एक विशेष प्रकार का चित्र है जो दृश्य का प्रति-निधित्व करताहै: अग्रभूमि में एक वन है जो घनाबसा हुन्ना नहीं है। इस ग्रग्रभूमि के कुछ श्रोत हैं, एक खेमा है जहाँ कुछ मछूये रेखा खींच रहे हैं। कुछ स्थान समुद्र में घुसा हुआ है। पीछे विशाल पहाड़ हैं। कुछ जंगल हैं। सविराम घाटियां हैं जिनमें ग्रंधकार है। सबसे ऊंचाई पर एक पैगोड़ा है। पीछे के विशाल पहाड़ों की लय हमको बड़ी प्रभावित करती है। इस समस्त दृश्य में लय है। डा० लोफर ने चीन की चित्र कला को ग्रन्य चित्र कलासे तुलनाकरते हुये चीनी चित्र कलाकी विशेषताका वर्णन किया है ग्रापका कहना है कि चीनी चित्रकला हम।रे संगीत से श्रधिक मेल खाती है। मनोवैज्ञानिक श्रन्तर जो चीनी चित्रकला के दृश्य चित्रसा ग्रौर ग्रन्य चित्रसा में पाया जाता है, वह यह है कि चीनी लोग चित्र को उस प्रकार नहीं संभालते हैं जिस प्रकार ग्रन्य चित्रकार चित्र को सम्भालते हैं। हम जिस प्रकार संगीत श्रानन्द लेते हैं ग्रथवा संगीत को ग्रलापते हैं चीनी चित्रकार चित्रों का ग्रानन्द लेता है। वह किस प्रकार भावना को व्यक्त करता है मानवता को स्पष्ट करता है, साथ ही साथ रंगों के द्वारा किस प्रकार भावनाओं को उभार देता है, यही उसकी विशिष्टता है।

(T'ang) ट्यांग कलाकारों के चित्रों में गहन भावना अनुभव होती है। उनके संयोजन में सम रसल है। इस क्षेत्र में उनके चित्र वही आनन्द लाभ कराते हैं जो विथोविन के संगीत से आनन्द प्राप्त किया गया था। रेखा और रंग में यह चित्र मौजाई चित्रों के समान सतत सौंदर्य और लावण्य प्रदान करते हैं। चित्रपट को देखने से पहाड़ी तथा पौधों का चित्रण यह सूचित करता है कि चीनी लोग एक प्रकार की चीनी शैली में भव्य चित्रों की रचना करते थे। इस चित्रण में चीनी चित्रकार चित्रात्मक भाषा में

तूलिका की चोटों से व्यक्त करते थे प्रवृत्यात्मक उतार चढ़ाव में स्थान का अन्तर स्पष्ट हो जाता था।

मुद्रा के सार का प्रकाशन उच्च ग्रौर महान है। स्थान ग्रौर श्रसोष्ठव युक्त संतुलन के चित्ररा में बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन इतना ग्रलौकिक है कि पक्षी ग्रौर फूलों से युक्त लघु चित्रकला गुरुग्रों की कृतियाँ स्वीकार की जाती हैं।

बेंत की तरह लचक दार डाली बाले पेड़ों की शाखायें नीचे की लटकती हैं। यदि वे नीचे की नहीं लटकती हैं तो वे बेंत की तरह लचक दार पेड़ों की शाखा नहीं हैं। पेड़ों की शाखायें लम्बी होनी चाहिये नहीं तो वे हवा में लह लहा नहीं सकती। ऐसे पेड़ों पर फींगर और मच्छर विश्राम कर सकते हैं। भींगर और मच्छरों की संगीतमय ध्विन गर्मी में बड़ी ग्रानन्द दायक प्रतीत होती हैं ग्रीर इससे एकान्त का ग्रनुभव नहीं होता। चीनी चित्रकारों की चित्रकला की यह विशेषता है कि वे स्थान का इस प्रकार उपयोग करते थे जिस प्रकार ग्रन्य चित्रकार साधारणतया ग्रालेखन के लिये प्रयोग करते हैं यद्यपि हमको चीनी चित्र एक समतल नमूना दिखाई देता है,परन्तु इस प्रकार के चित्र भी गहन गहराई प्रदिश्त करते हैं। चोनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की भांति रेखा पर ग्रधिक ग्राधारित है। प्रवृति (Tone) के उतार चढ़ाव से नेत्र ग्रग्रभूमि से कर्णावत्, विशाल गृह निर्माण ग्रीर जंगल तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जंगल से ग्रागे ग्रीर जंगल ग्रीर इसी प्रकार केंची चोटी तक पहुँच जाते हैं।

400

भारतीय चित्रकला की भांति मध्य युग के चीनी चित्रकार कविता को आधार मानकर भी चित्रण किया करते थे। चीनी चित्रकार का उद्देश्य चित्र के बाह्य रूप का चित्रण न करके वस्तु की गहन विशेषता का चित्रण करना था। चिड़ियों ग्रीर फूलों के चित्रण में यह बात विशेष प्रकार से चिरतार्थ होती है। बौद्ध चर जीवन का जितना गहन ग्रनुभव कर पाये थे शायद ही किसी धर्मावलम्बी ने किया है। "ग्रहिंसा परमो धर्म" की घोषणा बौद्धों की प्रमुख घोषणा थी। ये कलाकार ग्राकृति को व्यक्तित्व प्रदान नहीं करते थे इनका प्रकृति प्रेम एक विशेष प्रकार का ही था। इनके विचार में पहाड़, पक्षी ग्रथवा फूल की सत्ता वही थी उसकी वही विशेषता थी जो विश्व में एक प्राणी की हो सकती है। यही कारण है कि चीनी चित्रकार मानव से फूल ग्रथवा ग्रन्य प्राकृतिक वस्तु का मूल्यांकन नहीं करते

| 草 | 付   | 楷 | 鉢 | ¥. |
|---|-----|---|---|----|
| Ė | 杏   | 意 | 書 | 40 |
| 占 | Ŗ   | 山 | 山 | S  |
| 多 | 2   | 水 | 水 | 77 |
| É | 魚   | 魚 | 魚 | 貿  |
| 多 | 島   | 烏 | 鳥 | आह |
| 移 | 静   | 靜 | 靜 | 靜  |
| 版 | 淋   | 淑 | 淑 | 慈  |
| 友 | Ř   | 有 | 貞 | Ą  |
| 五 | 23, | 烈 | 烈 | 影  |





पूर्वी रुशिया की चित्रकला— १० श्रीलियों में से १ श्रेजी का रेखाचित्र ।

थे। प्रावैधिक ग्रथवा पार भाषिक रूप से चीनी चित्रकला की एक विशेषता है। इन चित्रों में रंग को त्याग कर स्याही का ग्रधिक प्रयोग किया गया है। तूलिका के थपेड़ों में तीव्रता है। इतनी क्षण भंगुर भीर जीवन में भूकम्प लाने वाली ऐसी चित्रकला शायद ही संसार के किसी देश में मध्यकाल में चित्रित की गई होगी विशेषता इस बात की सदैव इन चित्रकारों की रही कि उन्होंने कम से कम साधनों का प्रयोग किया। यह काल चीनी कला का स्वर्ण युग है। १२ वीं शताब्दी की सबसे महान सम्यता स्वीकार की जाती है। लेखन कला, काव्य, चित्रकला भीर वतंनों की रचना में कला पराकाष्ठा पर पहुँच खुकी थी। चीनी परम्परा को इन कलाकारों ने सदैव ध्यान में रखा।

#### जापान की चित्रकला

(६०० ई० से ग्राधुनिक काल तक)

#### 3 8

आपानी चित्रकला पर कोरिया, चीन, भारत श्रीर ईरान का प्रभाव पड़ा। डा० लोफर का कथन है कि खुतन सांस्कृतिक केन्द्र था जहाँ चीनी, भारतीय, फ्रांसिस ग्रादि सांस्कृतिक श्रादान प्रदान के लिये एकत्रित हुग्ना करते थे। इस काल में प्यूजीवारा के ग्रन्पजनाधिपत्य धनी वर्ग ने (Kyoto) कोटो में राज्य स्थापित किया था। हेलन गार्डर के धनुसार जापानी कला को निम्न प्रकार विभाजित कर सकते हैं—

पयूजीवारा वंश—६०० ई० से ११६० ई० कामकुरा वंश—११६० ई० से १३८३ ई० मासीकागा वंश—१३८३ ई० से १६०३ ई० टोकू गावा वंश—१६०३ ई० से १८६८ ई०

मुरासा ही इस युग का विख्यात लेखक है। उसने एक कहानी (Tale of Genji) टेल ग्राफ गेंजी में तत्कालीन समाज की सम्य दशा का वर्गान किया है। समाज कितना उच्च भावनाग्रों ग्रोर शिष्टता पूर्ण था। कितता, संगीत, व्यवहार, भव्य भवन, उद्यान, चित्र रचना ग्रीर

वेश भूषा पर बहुत लिखा है। इन विषयों पर उनकी रचना तत्कालीन परिस्थिति के ग्रनुकूल हैं ग्रीर उस काल का इन रेखों से पूर्ण ज्ञान होता है।

कामकूरा और मासीकागा वंश के छाधिपत्य में जापानी जीदन में एक विशेष प्रकार की प्रगति हुई। क्रमशः संनिक श्रौर धार्मिक प्रमाव स्रारम्भ हुम्रा। इस क्षेत्र में कला की भी प्रगति हुई। वैरनों का प्रभाव बढ़ रहा था, वे शाहशाह की शक्ति को क्षीए। कर रहे थे। प्यूडल लोग सैनिक शक्ति बढा रहे थे। ये लोग भी प्रकृति के पूजारां थे भीर सुर्य, चन्द्रमा मादि शक्तियों को देवता मानते थे । ऐसी कहावत है कि १३ वीं शताब्दी में सूर्य देवता की सहायता में मंगीलों के दल की, कुबलाई खी जिसका ने ा था, परास्त कर दिथा। टोकूगावा वंश के समय में जापानी कमाण्डर श्रौर कमाण्डर-इन-चीफ स्थान के सैनिक अधिनायक निश्चित ही गये। ये लीग धीरे धीरे निदंशी निरंकुरा शासक हो गये। राजनीति बदल गई। चालाक राजनीतिज्ञ (Iyeyasu) आई यासू ने अपनी शक्ति बढ़ाली और वैरनों की दा शाखायें पथ्वी के वैरन भीर फीजी बैरन, निश्चित हो गई। टोकुगावा वंश के समय में जनता की शक्ति बढ़ी और दढ़ हुई। धार्मिक उदारता व स्वतन्त्रता बढ़ा दी गई। इन्होंने जनता से देश प्रम की अपंत्र की। मंगील और चीन में सुसलमानी शक्ति के कारण टीक्नगवा वंश के लोगों ने बाकी ससार से सम्बन्ध विन्छेद कर दिया। इस प्रकार का पथकरत जापान में १६६६ ई० तक रहा। (Zen Budhism) 'बान्ति धोर धन्तर ष्टष्टि पूर्ण करुपना का प्रभाव बढ गया। यह चीनी प्रभाव दिनोदिन बढ्ता ही गया।

(T'ang) ट्यांग चीन से बौद्ध प्रभाव के कम होने के कारण एक परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन जापान के फीजूबारा काल में स्पष्ट दिखाई देता है। आरम्भ में फीजूबारा संस्कृति में जो कामलता और स्वीत्व था वह स्यूको और नारा के पवित्र बौद्ध सत्व में माग्वीय और व्यवितगत हो गया। इस कान्ति भावना और पारलोकिकता ने कोमल आन्दोलन और कोमल लय को जन्म दिया। इसी भावना के फल स्वरूप 'यामाटो की चित्रकला' विख्यात हुई। कभी र इस प्रकार की कला का विषय धार्मिक रहा परन्तु वृहत रूप में यह कला धर्म निरपेक्ष थी। इस कला के चित्रण व प्रदर्शन में तत्कालीन जीवन और साहित्य का प्रकाशन है। धनी वर्ग के सोमाजिक, शिष्टाचार

सम्बन्धी और सैनिक जीवन के ग्राधार पर तत्कालीन चित्रण है। प्रायः चित्रपट का प्रयोग किया गया है जिसमें ग्रधिकतर (Tale of genii) टेल ग्राफ गेंजी की कहानी का श्रकाशन है। प्रासादों के जीवन से भी चित्ररा किया गया है। रेखायें सुदृढ हैं। कुछ क्षेत्रों में रंगों का प्रयोग गहरा है। कहीं २ सोने का भी प्रयोग हम्रा है। युद्ध के चित्रों में गति है। यामाटो हौली के साथ २ ही एक दूसरी हौली थी, यह हौली चीन के सूंग वंश से मिलती जुलती थी। जिस प्रकार चीनी चित्रकार (Zen Budhisim) 'पुरा विश्वाम में ध्यान के चित्र' से प्रभावित थे उसी प्रकार जापानी चित्रकारों ने प्रेरगा ग्रहण की। इस शैली के बहुत सुन्दर, परिष्कृत हुइस चित्र होते थे। इन हरुय चित्रों में जीवन की साधारण परिस्थितियों का चित्रण था। 'पर्ण विश्राम भें ध्यान' के चित्रों में सादगी होने के कारए। चित्रकारों ने रंगों का प्रयोग न करके स्याही का प्रयोग किया है। यामाटो चित्रों में जो चमक पाई जाती है इस शैली में उसके विपरीत उतनी ही सोदगी है। शैशु (१४२०-१४०६ ई०) नामक बौद्ध भिक्षु व चित्रकार हृश्य चित्रण के लिये विख्यात है। इसने इसी शैली में भिन्न २ प्रकार के दृश्य . चित्रित किये। ये चित्रकार चीन के सुंग वंश के समय के चित्रकारों से प्रभावित थे। शैश और उसके साथी चित्रकारों को पशु, फूल और पक्षी चित्रण में विशेष दक्षता थी। इस शैली में तूलिका की कूछ चोटों से ही स्याही ग्रीर कलम के प्रयोग की ग्रपेक्षा ग्रधिक ग्राकर्षक चित्रण किया गया है। प्युडल लौर्डस चित्र कला के वडे शौनीन थे। वे भपने महलों को चित्रपटों से सजाना चाहते थे। भित्ति चित्रों की उस समय बड़ी माँग थी। स्रत: यामाटो ग़ौर संग शैली के चित्रों की बड़ी माँग हुई। इस काल में सांस्कृतिक विकास बहुत हुम्रा। लौर्डस की जब यह दशा थी तो साधारण जनता को भी चित्रों से प्रेम होना स्वाभाविक था। ग्रत: जापान में भी मध्ययूग में चित्र कला ग्रन्छी तरह विकसित हुई। दृश्य चित्र, पेड़, फूल, पक्षी अरादिका चित्रणाही चित्रकलाका विषय था। चटकीले रंगों और सोते का प्रयोग भी इन दोनों हौलियों के चित्रों में किया गया है। परन्तू इसके साथ ही साथ साधारण ग्रीर बिना रंग के चित्र जिनमें स्याही का ही प्रयोग विशेष था, प्रचलित थे। लपेटे जाने वाले पर्दे जिनमें सभी प्रकार का चित्रगापाया जाता है, विभिन्त स्थितियों में प्रयोग किये जाते थे। जापानी चित्रकारों की यह देन ग्रलोकिक है ग्रीर ग्रपनी ग्रलग विशेषता रखती है। संयोजन की दृष्टि से भी यह चित्रपट सामंजस्य के द्योतक थे।

जापान में सिल्क के पर्दे तैयार किये जाते थे। कुछ को लटकाया जाता था, कुछ को यों ही रखने के लिये बनाया जाता था। इन पर्दो पर चित्रों की श्रुह्मला होती थां। जापान में एक २ पर्दे पर एक दूसरे से सम्बद्ध दृश्य चित्र श्रथवा एक दूसरे से बिषय की दृष्टि से सम्बन्धित चित्रों की रचना होती थी। अतः इस प्रवार के चित्र-पटों में सामंजस्य अत्यावश्यक था।



कोरिन-मेट सुषमा में लहरों का चित्र। विश्लेषणा से विभिन्न कथानक रूढ़ियाँ स्पष्ट हींती हैं। (वोस्टन म्यूजियम)

छः भागों में एक चित्रपट कोरिन द्वारा रचित है। यह (Waves at Matsushima) मेंट सुषमा की लहरें, म्रालेखनों का संग्रह है। एक प्रति दूसरी से म्रसम्बद्ध है। मिलती भी नहीं है। समाकार भी नहीं है परन्तु पूर्ण चित्रपट छः भागों में बंटा हुम्रा है। विषय की दृष्टि से एक दूसरे से सम्बद्ध है। चट्टानों के ठोसपन को इसमें व्यक्त किया गया है। कृतियाँ परम्परागत भौर लोकिक हैं। जापान के चित्रों में जिस प्रकार चट्टान, पानी, बादल भौर पेड़ दिखाये जाना साधारण बात है वह सब इन चित्रों में व्यक्त करने का प्रयास है। इससे लहरों की तूफानी गित, बादलों का धीमे से चलना भौर विशाल दृश्यों में देवदार के वृक्षों का शान्त भौर सुरक्षित चित्रण है। इस सब चित्रण से कोरिन के प्राची की परम्परा को ग्रपनाने का पता चलता है।

बाद के मसीकागा युग में कला की प्रवृति बदल गई श्रीर चित्रकारों का विषय साधारण श्रीर निम्न वर्ग के जीवन को चित्रित करना हो गया। टोकूगावा काल में जब सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन रही थी और मध्य वर्ग श्रीर निम्न वर्ग के लोगों का श्रस्तित्व स्थापित हो रहाथा। ये लोग धनी श्रीर समृद्धिशाली बन रहे थे। श्रत: दैनिक जीवन के चित्र, व्यापार-गृह, नाटक घर, देहाती क्षेत्र भ्रौर करीब २ हरएक क्षेत्र जहां जन साधारए। की पहुँच थी वे सब चित्रित किये जाने लगे। १७ वीं शताब्दी में 'जापानी प्रिन्ट' के नाम से लकड़ी के साँचे श्रीर पुस्तकों में प्रकाशन के हार। कभी सामृहिक ग्रीर कभी व्यक्तिगत चित्र चित्रित होने लगे। ग्रारम्भ में इनके चिन्ह काले भ्रौर सफेद रंगों द्वारा बनाये गये। रंग को बाद में यथा स्थान हाथ से लगा दिया गया। इसके पश्चात् दो रंगों में छुपाई शुरु हो गई। १८ वीं शताब्दी में बहुत से रंगों में छपाई होने लगी। विषय की दृष्टि ग्रौर शैली के प्रनुसार भिन्नता थी । साधारणतया सामग्री उपयोगी थी ग्रीर जन साधारणा को प्रिय लगती थी। (Moronobu) मोरोनोबु (१६२५-१६६४ ई०) प्रथम जापानी चित्रकार था जिसने लकड़ी के साँचों के द्वारा भ्रालेखन तैयार किये। (Kiyonobu) कियोनोवू (१६६४-१७२६ ई०) दुसरा चित्रकार था । इस चित्रकार ने उन आलेखनों में बड़ी २ आकृतियों का संयोजन किया । चीनी स्याही के सफल प्रयोग की शिक्षा, श्राकृतियों की सफल बनावट में यह कलाकार विशेष प्रवीसा था। (Harunobu) हारुनोबू (१७२५-१७७० ई०) के चित्रण में रेखाओं में ग्राकर्षण है, ग्रालेखन प्रभावशाली हैं। विषय पुरुष सम्बन्धी न होकर स्त्री सम्बन्धी हैं। हारुनीनू

के बारे में बताया जाता है कि उसने बह रंगों के प्रयोग की विधि का श्राविष्कार किया था। जापान के मकानों में खम्भों का प्रयोग श्राधक होता है। खम्भों पर किस प्रकार के प्रिन्ट सुन्दर लगेंगे। (Koryusai) कोरीजसाई (१७६०-१७८० ई०) के प्रिन्ट मुख्य बैठक को संजाने के लिये अच्छे बनते थे। इनमें विशालता होती थी। पतले होते थे। (Shanshu) शंशू (१७२६-१७१३ ई०) के चित्र अधिकतर कलाकारों और नाटक के मूख्य पात्रों के होते थे। इन चित्रों में प्रभाव की प्रचरता थी। इसी प्रकार के चित्रकार (Sharku) जरक (१७६४-१७६५ ई०) का विवरण मिलता है। (Utamaro) उटामारो (१७५३-१८०९ ई०) चित्रकार लोकप्रिय सौन्दर्य के प्रदर्शन के लिये विख्यात है। (Kivonaga) कियोनागा(१७५२-१८१५ई०) के आलेखनों में भ्रधिक जटिलता थी। ग्राकृतियाँ छोटी होती थीं, स्मरगार्थक अधिक नहीं होतीं। उनकी मामूहिक व्यवस्था बहु भ्रम सिद्ध पोषाकें, संघर्ष पूर्ण ग्रालेखनों की रचना में बड़ा सहयोग देते हैं। ग्रापके चित्रसा में दश्य नित्ररा समतल भूमि का ग्राभाम देने हैं। (Hokusai) होकसाई (१७६०-१८४६ ई०) और (Hiroshige) हिरोशिंग (१७६७-१८४८ ई०)के दृश्य चित्र प्रमुख हैं। जापानी चित्रकार छपाई के साँचों के चित्रसा को लिल कला का स्थान नहीं देते थे। वास्तव में भारत में जिस प्रकार ६४ कलायें हैं जापान में इस प्रकार ६४ कलाग्रों का प्रचलन नहीं है। इस चित्र एा में लिलत कला के मिद्धान्तों का प्रतिपादन ग्रवह्य होता है।

१ वीं शताब्दी के ग्रन्तिम दिनों शौर १६ वीं शताब्दी के ग्रारम्भ में होकूसाई धौर दिरोशिग दोनों विख्यात चित्रकारों ने जापान के जीवन को दश्य चित्र में होंसु के सन्दरता के स्थानों को चित्रित किया था। होकूमाई ८१ वर्ष तक दश्य चित्रण करता रहा ग्रौर मरते समय भी उसकी त्रित नहीं हुई । ग्रपने विशाल जीवन में उसने मभी क्षेत्रों को चित्रित किया। लहरों के चित्र में उमने जीवन को सफलता पूर्वक व्यक्त किया। ग्रापको रंग श्रीर प्रकृति पर श्रधिक विश्वाम था अतः तन्हीं को श्राधार बनाया। १६ वीं जताब्दी तक जापानी चित्रकार योरुपीय कला, परिप्रेक्ष्य सम्बन्धी टेकनिक को भली भाँति जान गयेथे। जापान की विशेष चित्रकला को दिरोशिंग तथा तत्काचीन ग्रन्य चित्रकारों ने १६ वीं शताब्दी तक ग्रिधिक सुन्दर, कोमल भौर शुलाघनीय बना दिया। ये प्रिटस सद्भावना के राजदुत का कार्य करने लगे। 'प्राची की कला में कला कला के लिये है' की भावना का स्पष्टीकरण नहीं है। फारम की कविता ग्रीर भारत का बौद्धिक विकास जिस प्रकार पत्थर श्रीर तांबे की मृतियों में स्पष्ट दिखाई देता है, प्रकार चीन की कला की लय धपनी विशेषता रखती है उसी प्रकार जापान की चित्रकला प्रिटस के क्षेत्र में ग्रनीबी ग्रीर ग्रदितीय है।

### अफ्रीका और सामुद्रिक जाति सम्बन्धी चित्रकला

#### 32

र्ह्मसाई धर्म के प्रचार और प्रमार से एक नवीन प्रगति का जन्म हुआ। ग्रीक रोम सम्यता का पतन हो चुका था। ईसाई धर्म का प्रचार दिनोदिन बढ़ता जा रहा था। फलतः पूर्व ग्रीर पश्चिम में ग्रावागमन के



एलजेरिया (ट्यूट) में चिकनी भीत पर उत्कीर्ण एक रेखा चित्रण। (अफ्रीका प्राचीन काल)

साधन बढ़े। नवीन विचारों द्वारा कथानक रूढ़ियों को पुष्पित व पल्लवित होने का भवसर मिला। ग्ररब के मध्य से एक नवीन सम्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता ने नवीन उत्साह, उमंग श्रीर शक्ति का परिचय दिया।
यह मुसलमानी सम्यता कहलाई। धमं का फट्टरपन इसकी विशेषता थी।
इस सम्यता के प्रसार के फलस्वरूप चीन देश से सम्बन्ध बढ़ा। इस
प्रकार बढ़ते २ योश्प श्रीर एशिया का निकटतम सम्पर्क होकर इन दोनों
महाद्वीपों को मिलाकर इयोरेशिया कहने लगे। संसार के तीन विशाल क्षेत्र
श्रव भी पृथक थे। यह श्रफ्रीका, श्रीशेनिया श्रीर श्रमरीका कहलाथे।
सुडान के दक्षिण में नाइजर श्रीर कोंगो के मैदानों में एक प्राचीन जाति
नीग्रो के प्रकार की रहती थी। इस जाति का उद्गम श्रीर इतिहास भज्ञात
है। ये लोग श्रमण करने वाले थे श्रीर श्रासपास के जंगल में श्रमण करते
थे। कुछ नदी की घाटी में खेती करके निर्वाह करते थे। ये लोग शिकारी
श्रीर युद्ध प्रिय होते थे। फरिस्तों में विश्वास करने वाले होने के कारण
जादू, टोना, तावीज श्रादि का बड़ा प्रचलन था। लय पूर्ण गाने के साथ
नाचना श्रीर श्राक्षित होना, भय उत्पन्न करने वाले पोशाक
पहनना, बुरका जैसी पोशाक का लोक व्यवहार में प्रयोग इनकी
विशेषता थी।



भाड़ियों में रहने वाले व्यक्तियों का सुतुरमुर्ग के समूह का चित्र रंग, नीला, काला, ग्रौर सफेद। (ग्रफ़ीका)

कालाहारी के रेगिस्तान में जो कोंगो के दक्षिए। में माना जाता है प्राचीन बंजारों की तरह की जाति रहा करती थी। ये लोग शिकार करके जीवन काटते थे। स्वाभाविक रूप से इनका जीवन दिखी था परन्तु इनको



पशुग्रों पर ग्राक्रमण करने वाले गदहे के चेहरे में पथरीली बालू में उत्कीर्ण चित्र उत्तरी-पश्चिमी-ग्रफीका, सहारा-प्राचीन काल

भी कला का ज्ञान था। कला मानव की जीवन संगिनी है कैसा भी मानव हो कला के बिना वह अपूर्ण हैं। इस जाति के चित्र चट्टानों पर पाये जाते हैं, ये चित्र अफीका की अन्य जातियों से बिल्कुल भिन्न हैं। पाषाण कास में फांस के गुफा चित्रकोरों ने जिस प्रकार की रचना की थी यह कला उनसे भी भिन्न थी। इन चित्रकारों ने मानव को भिन्न २ आकृतियों में चित्रित किया है। सब का अलग २ व्यक्तित्व है। इनका मुद्राओं में नैस्गिकता है। स्थिति जन्म-लघुता सम्बन्धी चित्रों में सम्मुख और तीन चौथाई प्राकृति वाले चित्रों में भी अपरिमित भिन्नता है। इनका हिष्टिकौण गहन है और स्मरणीय है।

#### सामुद्रिक जाति सम्बन्धी चित्रकला

#### 33

स्तिमुद्रिक जातियों में किसी एक जाति के लोग नहीं थे। टापू के प्राचीन निवासियों के ग्रतिरिक्त कुछ लोग जो एशिया से भी वहाँ पहुँच गये थे सामुद्रिक निवासी माने जाते थे। पूर्व पाषाण काल ग्रौर उत्तर-पाषाण काल के निवासी ग्रधिकतर जावा, सुमात्रा में ही रह गये। केलेब जाति के लोग प्रागैतिहासिक काल तक के माने जाते हैं। छोटे २ टापुष्पों से विरा हुग्रा यह क्षेत्र भिन्न २ प्रकार की जाति ग्रौर जीवों का समूह बना हुग्रा है। ग्रतः कला कृति भी भिन्न २ प्रकार की पाई जाती है। इस समस्त समुदाय को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—पोलीनेशिया, मैलानेशिया ग्रौर माहकोनेशिया।

पोलिनेशिया जाति के खाकी रंग के लोग हैं। शरीर सुदृढ़ बना हुआ है श्रीर परिवार में विभाजित हैं। सबसे बड़ा राजा होता है। भूत, फरिश्ता श्रादि में विश्वास करते हैं। पूर्वजों की पूजा करते हैं। सामाजिक जीवन में उनका पूर्ण विश्वास है। सामाजिक श्रीर धार्मिक जीवन श्रविभाजित हैं। इनके जीवन में जादू, टोना का प्रमुख स्थान है। उत्सवों में जादू, टोना का महत्व होता है। मछली का शिकार मुख्य व्यवसाय है। जहाँ खेती हो सकती है खेती की जाती है। युद्ध में ये लोग श्रधिक विश्वास रखते हैं। श्रीर इनका बहुत समय युद्ध में व्यतीत होता हैं।

कला कृतियों के सम्बन्ध में ये लोग जो बस्तु मिलती है जो साधन उपलब्ध होते हैं उन्हीं का प्रयोग करके कला कृति की रचना करते हैं। दैनिक जीवन सम्बन्धी विषयो पर चित्रण करते हैं। लक्ष्णी का अधिक प्रयोग होता है। उसी के हथियार मकान, छाल के वस्त्र ग्रीर चटाई बनाई

जाती है। उस क्षेत्र में जिस प्रकार की रंगदार चिड़ियां मिलती हैं उनके पंखों का उत्सवों पर प्रयोग किया जाता है। इनके हिथार बहुत प्राचीन होते थे। बसूला, ग्रौर इसी प्रकार के ग्रौजारों का प्रयोग करते थे जो मीपी, पत्थर की धार बनकर भी प्रयोग किये जाते थे। इनकी इमारत लकडी ग्रौर छप्पर की होती थी। दिक्षिणी प्रशान्त में जिस प्रकार की ग्रावहवा होती थी वैसी ही वस्तुग्रों का प्रयोग करके चित्रण तथा दैनिक जीवन की ग्रावह्य कताग्रों की पूर्ति की जाती थी। (Maori Council Houses) म्योरी कांजिसल हाउस के निर्माण में खुदाई ग्रादि



उत्तरी पश्चिमी आस-ट्रे लियो कंगारू चट्टाम का चित्र ।

का काम पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। चटाई, टोकरी, छाल के कपड़े, श्रादि को सजाना पोली नेशिया समुदाय का विशेष कार्य था। दैनिक व उत्सवों की वस्तुओं को सजाना यह लोग श्रधिक महत्व पूर्ण समभते थे। लकड़ी के पेडिल क्लब, भाले, मकानों को सजाने के लिये लकड़ी के सुन्दर २ सामान, ये लोग खूब बनाते थे। जादू टोना से परिपूर्ण श्रालेखनों में प्रतीकात्मता ये लोग भली भांति जानते थे। इसके श्रालेखन श्रष्ठं कारिक होते थे। प्राचीन श्रमरीका की कला जिस प्रकार सुन्दर श्रीर कहीं कहीं कुछ विशेष नाम युक्त श्रालेखन पूर्ण होती थी, इस जाति के लोगों की कला में भी वह भलक मिलती है।

पतवारों के लिये, बिस्तर के प्रयोग में, पर्श को सजाने के लिये चटाई का प्रयोग ये लोग ग्रधिक करते थे। इनके ग्रालेखन चटाई में ग्रवलोकनाय हैं। चटाई ग्रधिकतर स्त्रियां बनाती हैं। मलाया के क्षेत्र में जैसे ताड़ का पेड़ होता है इसी प्रकार के पेड़ तथा भाड़ी और भिन्न र प्रकार की पत्तियों से चटाई तैयार की जाती है। पत्तियों को रंग कर भिन्न २ प्रकार के आलेखन पूर्ण चटाईयां तैयार की जाती थीं। छाल के कपड़े तैयार किये जाते थे जिनका प्रयोग पहनने और पर्दें लटकाने में काम आते थे। शहतूत की छाल को कूट कर उसके कपड़े के सामान तैयार करके उससे चटाई की तरह बुनावट होती थी। कभी ३० फीट लम्बी और १५ फीट चौड़ी चादर तैयार करके उन पर ज्यामितीय आलेखन काले, पीले, और लाल खाकी रंगों से सजाई जाती थी।



श्रीस्ट्रेलिया के काले मनुष्यों द्वरा चित्रित छाल पर काले रंग से रचा हुश्रा चित्र।

टापा, पेटिंग के नाम से विख्यात है जो ग्रालेखन तैयार किये जाते थे उनमें लकड़ी की खुदाई का काम भी होता था । इन ग्रालेखनों को स्वतंत्र तूलिका चोट प्रकाशन की विधि का प्रयोग किया जाता था और वही सामिग्री ग्रौर टेकिनिक का प्रयोग होता था जैसा लकड़ी की खुदाई में पाया जातो है। पोत्री नेशिया लोगों का भाव प्रकाशन का उच्च उदाहरणा था। सन्द्रक, खाने की तसतरी, शिकार के हथियार ग्रादि की खुदाई बड़ी प्रचुरता ग्रौर सुन्दरता से की जाती थी। तत्कालीन हथियारों श्रीर उन श्रीजारों को देखा जाय जिनसे यह श्रालेखन पूर्ण वस्तुओं का निर्माण हुश्रा हैं तो श्राइचर्य ही करते बनता है। जिस प्रकार मीनार पर कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार गोलक के ऊपर के श्रालेखन में भी। म्यीरी भद्र पुरुष जिस प्रकार का वेंत प्रयोग करते हैं वह बड़ा श्रालेखन पूर्ण होता है। यह सब श्रालेखन लकड़ी पर खुदाई के द्वारा होता है।



भ्रोसेनिया का उत्कीर्ण किया हुन्ना भ्रधं नारियल का ऊपरी भाग।

मेलानेशी जाति के लोगों की चित्रकला पोलीनेशिया जाति की कला से भिन्न थी। जहाँ पोलीनेशिया जाति की कला रुचिर श्रौर कोमलता पूर्ण खुदाई है वहीं इसके विपरीत मेलानेशी जाति की चित्रकला इन गुर्गों से रहित है। ये लोग ग्रधिक सम्यन थे। हेलन गार्डनर ने इस जाति को हवशी और पोलीनेशी से कम सम्य बतलाया है। यह एक नर भक्षक जाति यी जिसमें सौंदर्यात्मक राग है। इनकी कला सुहृद्ध और आलंकारिक है। अधिकतर दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण और उनका विधि पूर्ण आलंकारिक चित्रण, अथवा प्रतीकात्मक चित्रण मुख्य है। लकड़ी को उपयोगी बनाकर साधारण औजारों की सहायता से सुन्दर आलेखन और और आकर्षक रंगों से अधिकाधिक अवलोकनीय और आकर्षक बनाया जाता है। पहले लकड़ी की खुदाई की जाती है बाद में लाल अथवा काला रंग दिया जाता है। खुदी हुई भूमि में चूना भर दिया जाता है। बुरके अथवा पर्दे चमकदार पखों से बनाये जाते हैं।



## ग्रमरोका

#### माया जाति की चित्रकला

#### 38

उत्तरी और दक्षिणी अमरीका की प्राचीन सम्यता का पिछले अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मध्य अमरीका में माया श्रोर टोल्टी जाति के लोग पराकाष्टा पर पहुँचे हुये थे। माया लोगों के प्रथम प्राचीन साम्राज्य का पतन हो चुका था और लोग गोटे माला और होन्हूरा के नीचे प्रदेशों से यकटन के ऊँचे चट्टानी प्रायद्वीप की श्रोर बढ़ चुके थे। वहाँ उन्होंने रहने की सुविधा कर ली थी, नवीन नगरों का निर्माण हो चुका था, यहाँ तक कि पास पडौस की जातियों को ग्रपनी सम्यता से प्रभावित कर चुके थे। उत्तरी जातियों ने टोलटिक जाति को बहुत सताया अतः अजैटक लोग ११ वीं शतांब्दी में इस क्षेत्र में घुस श्राये और श्राधिपत्य स्थापित कर निया।

माया जाति की कला— (Chichen Itza) (Yucatan) चिनन इटजा, यूकेटन, (Uxmal), यनसमल भ्रोर (Labana) लवना, नवीन नगरों की स्थापना हुई। यह पहले साम्राज्य की भांति बड़े धार्मिक केन्द्र थे। चिनन इट्जा में एल, एल केस्टीलो का विशाल पिरामिड बनाया गया। मध्य काल में भी चित्रकला की स्वतंत्र इकाई न थी। यह स्थापत्य

भीर मूर्तिकला को सहयोग देती थी। एल केस्टीलो के पास योधाओं का का मंदिर तैयार कराया गया, यह मंदिर कुकुलकन का कहा जाता है। ये वाय ग्रीर वर्षा के तत्कालीन देवता माने जाते थे। इस मंदिर का मागं एक विशाल हाल में होकर था। इस हाल की छत चार बड़े २ घाटों में सधी हुई थी। यह घाट चौकोर थे श्रीर ये घाट उत्सव की पोशाकों से सुज्जिल पूरे माप की योधा और पादरियों की मूर्तियों से सुज्जित थे। ये मूर्तियौ भित्तियों में ख़दी हुई थी सीर सनेकानेक प्रकार के रंग हो रहे थे। इन विशाल इमारतों की दीवारें धार्मिक, सैनिक धीर धरेलू दृश्यों से चित्रित थीं । चिचन इटजा और यक्समल में विशाल प्रसाद बने हये हैं । यक्समल में ब्रह्म चारिणियों की चार विशाल कृटियाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक श्रायताकार इमारत है। इस इमारत में चार दरवाजे हैं, खिडकी एक भी नहीं है। इसी प्रकार का एक गर्बनर का प्रासाद है जिनमें पत्थर का सुन्दर काम है। इस प्रकार माया जाति के चित्रों का कार्य मूर्ति तथा विकाल इमारतों को सुसज्जित करना ही था। भिात्तयों मे जो खदाई करके चित्र बनाये गये हैं वे रंगों द्वारा सुसिज्जित कर दिये गये हैं। प्रासादों के मान्तरिक भाग में भित्तियों को पहले एक प्रकार का प्लास्टर लगाकर चिकना किया गया है इसके पदवात् उन पर चित्रकारी की गई है। स्थानों में चित्रकार ने लाल रंग से पहिले बाक्रतियों का ग्रन्छ। रेखांकन किया है, तत्परचात् उनको सपाट रंगों से पूरा किया गया है। करने के पश्चात उनके किनारों पर काली रेखायें खींची गई इस प्रकार प्रत्येक ग्राकृति की काली रेखा है। यह वही विधि भारतवर्ष में ग्रजन्ता. बाघ श्रीर लंका में सिगीरिया में पाई है। इस प्रकार से रेखायें सूद्द हो जाती है श्रीर श्राकृति में स्पष्टता श्रा जाती है। माया गांव का समुद्री किनारे का एक भित्ति चित्र है इस चित्र में वहाँ के तत्कालीन दैनिक जीवन की पूर्ण भांकी है। कुछ लीग समुद्र में नाव पर यात्रा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने भोंपड़ों के आसपास दैनिक ग्रानन्द में विभोर हैं। विरोधी रंगों से रेखा चित्रएा हैं। ग्रतः भनोखे प्रकार का प्रालेखन है। पानी, नावें, मछली पेड़, छतें भीर श्रादिमियों की श्राकृतियाँ बिरोधी रंगों से पेड़ों को लौकिक रूप, तनों की विविधता, कहीं २ पर दो तनों द्वारा दो वृती के घेरे हुये हैं, पत्तियों भीर फूलों की भाड़ियां हैं। सबमें पत्तियों की विविधता है।

हिरन की छाल का एक लम्बा चित्रपट भी चित्रकार बनाते हैं। इस चित्रपट पर धार्मिक सामाजिक चित्रों की रचना होती है। यह चित्रपट ग्रिधिकतर ६ इंच चौड़ा होता है। इस चित्रपट को मोड़ने की एक विशेष प्रकार की विधि होती है जो देखने में बड़ी सुन्दर मालूम पड़ती है। ग्रन्त में एक सुदृढ़ लकड़ी के सन्दूक में रखा जाता है। माया जाति के इस प्रकार के तीन ही चित्रपट जात हैं। स्पेन के ईसाई महन्तों ने इन चित्रों से ग्रिधिक ईर्ष्या प्रदिशत की ग्रीर इन चित्रपटों को इस कारएा जलवा दिया कि वे ईसाई धर्म से सम्बन्धित न थे।

इन कलाकारों का एक श्रीर कार्य था। उस समय बर्तनों पर भी चित्रकारी की प्रथा थी। भ्रतः ग्रीस की प्रथा के ग्रन्सार इन कलाकारों ने भी बर्तनों पर सुन्दर ग्रालेखनों की रचना की। माया चित्रकला भारतीय चित्रकला से मिलती है। वह एक ही बिधि है जिसे रेखा चित्रगा कहते हैं। माया चित्रकारों ने रेखा के द्वारा स्थूल को बड़े चातुर्य से चित्रित किया है । सुदढ रेखाम्रों, स्थिति-जन्य-लघुता स्थूल को रेखाम्रों में व्यक्त करने की दक्षता इन चित्रकारों की अपनी विशेषता है। उत्सव भीर उत्सव की पोशाकों को सजाने की भी एक विशेष विधि है। माया कलाकारों की मूर्ति और चित्रों को विहगंम दृष्टि से देखने से विदित होता है कि जुलाहों, पंखों का काम करने वाले, श्रीर घोड़ों के गहने बनाने वालों को भी इन कलाकारों की कला से लाभ हुआ और इनके द्वारा कला भी पूर्ण हई। स्पेन के लूटेरों. के कारण उनकी बहत सी कृतियाँ नष्ट हो गई। ग्रमरीका की समस्त जातियों में चाक का प्रयोग विदित न था परन्तु माया कलाकारों ने बिना चाक की सहायता के बड़े प्रभाव श्रीर शक्ति शाली बर्तनों की रचना की है। इन बर्तनों पर भिन्न २ प्रकार के आलेखन बनावे गये हैं, जिनमें चित्रकारी, खुदाई और उभार द्वारा चित्रण हैं।



#### जेपोटिक स्रोर मिक्सटेक चित्रकला

#### 34

श्रकेटन प्रायद्वीप के पश्चिम की ग्रोर मेकजीको में ग्रोक्सेका राज्य में जैपोटिक ग्रीर मिक्सीटिक जाति के लोग रहते थे। इनकी संस्कृति बहुत प्राचीन थी, परन्तु माया संस्कृति इसमे भी प्राचीन है। मोन्टे एलवन इम संस्कृति का मुख्य केन्द्र था। ग्रनेक शताब्दियों तक ये दोनों जातियां ग्रापम में युद्ध करती रहीं। जेपोटिक जाति का प्रभाव मिक्सटेक जोति पर रहा। माया जाति का प्रभाव भी स्पष्ट जात होता है। जैपोटिक की स्थापत्य कला में मौलिकता पाई जाती है। मैदानों की भ्रपेक्षा उन्होंने पहाडियों पर विशाल प्रासादों का निर्माण किया। जैपोटिक शैली साधारण, विशाल, ग्रायताकार, स्थूल ग्रीर विष्ठिकयां रहित दरवाजे की ही विशेष बैली है। इनकी शैली माया जाति से मिलती है। इनके विषय न पौरागिक थेन प्राकृतिक । मृति कलाको पथकत्व प्रदान किया गया है। विशाल भिन्ति शुङ्खला में विमाजित हैं। प्रत्येक में बड़ी सुन्दर पच्चीकारी का काम है। कुछ में जयामितीय खालेखन हैं. कुछ में कपड़े के ग्रालेखन हैं। इनकी पच्चीकारी में पर्याप्त भिन्नता है। ग्रलंकारिक योजना बाहर ही नहीं ग्रिपित् कमरों के ग्रन्दर भी है। एल केस्टीलो की भांति विशाल प्रासादों की रचना है। इन दोनों नातियों के भविष्य के जीवन में भिन्नता है। यह भाव दोनों जातियों ने अपनी विशाल स्थापत्य कला में प्रदर्शित किया है। मिक्सटिक जाति के जवाहरात ग्रीर खुदाई का काम

उनके विशाल गुम्बजों में पाया जाता है। मोन्टे एलवन में चैत्य पत्थर का निर्मित छोटा कमरा सा होता है। इसकी भित्ति चित्रों से सुसज्जित होती है। दरवाजे के ऊपर एक ग्राला होता है उसमें मृतक के जब सम्बन्धी ग्रवशेष एक पात्र में रखे जाते हैं। यह नहीं जात हुग्रा कि इनकी रचना का क्या तात्पर्य रहा होगा। डा० केसो का मत है कि इन पात्रों में कोई विशेष वस्तु प्राप्त नहीं हुई। शायद इनमें मृतक के लिए उसके खाने पीने की वस्तुग्रों का कुछ संग्रह रख दिया जाता होगा। इस पात्र पर एक ग्रालेखन चित्रित किया जाता है उसमे पालती मारे एक ग्राकृति ग्राङ्कित की जाती है। यह सब मिट्टी के द्वारा तैयार की जाती है। कभी उसकी मुखाकृति प्राकृतिक होती है। उससे व्यक्ति चित्र का भास होता है। उसके सिर पर पंखों की पगड़ी बनाई जाती है। पात्र बेलनाकार होता है। यह सब मिट्टी के द्वारा ही शिक्कृत किया जाता है।



#### टोलटेक और अजटेक की वित्रकला

#### 38

ट्योटीहम्राकन में टोलटिक जाति का निवासः स्थान था। इनके ऊपर जंगली शिकारी लोग उत्तर से आक्रमण करते थे। इस तरह वहाँ बडा विष्लव था। इस जाति पर ग्रजटिक नामक युद्ध प्रेमी जाति ने **ग्रप**ना ग्राधिपत्य स्थापित कर लिया । ग्रजेटक जाति के लोग १३२५ ई० में मेक्जीको की घाटी से ग्राये थे । इस प्रकार थोड़े समय में ग्रजेटक जाति के लोग बड़े प्रभावशाली हो गये । ये दया रहित लोगथे । धर्म के बड़े कट्टर थे। मनुष्य की बलि चढ़ा देना इनका स्वाभाविक कृत्य था। काल में मध्य ग्रमरीका के लोग मनुष्य की बलि चढ़ाने में हिचकिचाते नहीं थे। ये सूर्यं के उपासक थे। इनका विद्वास था कि सूर्य देवता ने बड़ी कृपा करके इनको जन्म दिया हैं। म्रतः देवता को प्रसन्न करने के लिये मनुष्य की बलि देना ग्रावश्यक है। बड़े बिशाल मन्दिरों में देवता की स्थापना करते थे । चटकीले रंगों की पोशाक श्रौर भ्रन्य सामग्री तैयार करते थे। ये टोलटिक जाति से बहुत बातों में योग्य व संगत थे। जिस प्रकार रोमन लोगों तथा ग्रीक की कला ग्रिभिन्न है इसी प्रकार टोलटेंक ग्रीर ग्रजुटेक की कलाभी एक दूसरे से मिलती है। चित्रकला का क्षेत्र स्वतन्त्र न था, मूर्तिकला स्रोर स्थापत्य कला को पूर्ण करना ही विश्वकला की कार्य था। ग्रजटेक ग्रति विशाल पत्थर के कार्य में प्रवीगा थे<sup>। इ</sup>माया फर्श श्रादि को सजाने में बड़े निपुरा थे । श्रजटेक लोग श्रीवकतर घार्मिक थे । एक मूर्ति पृथ्वी की ग्रौर देवताओं की माता की है। इस मूर्ति में कोमलता भीर कठोरता का मिश्रएा है। ये मूर्ति उसी प्रकार की है जिस प्रकार हिन्दुओं में भगवान शंकर की मूर्ति होती है। प्रत्येक ग्राकृति की संजावट में विशेषता है। भाव प्रकाशन में स्पष्टता है ग्रीर प्रकाशन लौकिक ह्वप में है।

# दक्षिणी ग्रमरीका

#### इनका की चित्रकला

#### 30

द्धाहवानाकन (Tiahuanacan) साम्राज्य का पतन हो चुंका था। परिस्थित बदलती जा रही थी, किनारे के चीमू भ्रोर नजका राज्य स्वतन्त्र होते जा रहे थे। इन्होंने पचाकेमक भ्रोर चानचान नगरों की स्थापना की। सामाजिक जीवन में प्रगति हुई। बुनाई, मिटटी के बतंन भीर धातु के काम में विशेष प्रगति हुई। पहाड़ी क्षेत्र में इनका (Inca) नामक जाति थी। इन्होंने भ्रपना राज्य कुजको की घाटी में स्थापित किया। इनका का राज्य विस्तारित हुग्रा भीर १५ वीं शताब्दी तक ट्याहवानाकन । साम्राज्य से बहुत भागे बढ़ गया। ये लोग धार्मिक श्रीर सहिष्णु थे मचुष्य की बिल में विश्वास नहीं करते थे। सूर्य के उपासक थे। प्रकृति की उपासना में इनका पूर्ण विश्वास था। कुजको में 'कोरीकञ्चा' की विशाल इमारत है। 'इनक साम्राज्य' की यह विशाल भीर बड़ी प्रकाशमान इमारत मानी जाती है। इनका जाति ने कोई लिपि प्रचारित नहीं की थी। इनकी कना की कृतियां महान् हैं। इनके सम्बन्ध में बहुत कुछ स्पेन के लेखों से प्राप्त किया जा सकता है।

पिछली जाति होने के कारए। ये लोग ग्रभी तक चित्रकला को विशेष इकाई नहीं बना सके। यह क्षेत्र विशेषकर पहाडी था श्रीर पथरी ला होने के कारण इनका जाति के लोग पत्थर का प्रयोग जानते थे। ये लोग युद्ध प्रेमी थे. ग्रत: अपने निवास के लिये ऐसी भूमि ग्रौर स्थान ग्रधिक पसन्द करते थे जो प्राकृतिक रूप से सुरक्षित हो। ये लोग भी सुर्य के उपासक थे श्रतः इन्होंने सूर्य के विशाल मन्दिरों का निर्माण किया। शान शौकत से रहने में इनका विश्वास था ग्रत: ये लोग ग्रपने राजाश्रों के लिए उनके पद के अनुसार विशाल प्रासाद बनवाते थे। मच्च पिच्च का विशाल नगर इनका जाति के भव्य भवनों के निर्माण का एक नमूना है। इस स्थान का वातावरसा बड़ा विशाल ग्रीर प्रभावशाली है। ये अलोग पत्थर से काटकर दीवार बनाते थे । इस प्रकार इनके विशाल मन्दिर और प्रामाद प्रवलोकनीय हैं। सौंदर्यात्मक दृष्टिकोगा से ये विशाल भवन बड़े प्रभावशाली हैं। इनका के भवन बड़े दृढ़ ग्रौर पत्थरों के कटाव बड़े श्राकर्षक हैं। मध्य ग्रमरीका वासियों की भांति इन्होंने श्रपनी विशाल इमारतों को चित्रों से सुमिष्जित ही नहीं किया, ग्रिपत उन तत्वों ग्रौर सामग्रियों का भी प्रयोग किया जो भवनों को सुन्दर बनाते थे। इन्होंने सजाने में सोने का भी प्रयोग किया। सोना सूर्य का भी रंग है ग्रत: इनको सोना प्रिय होना स्वाभाविक ही था। स्पेन के ऐतिहासिक वृतान्त से पता चलता है कि मन्दिरों के अन्दर पतली सोने की चहर दीवारों पर लगी थी और उनमें पन्ना ग्रीर इसी प्रकार जवाहरात से जड़ी होती थी। इनका राज्य में समस्त मन्दिर इसी प्रकार के थे। उनकी सजावट बड़ी ही शानदार थी। सजीवट में श्रतिब्ययता के लक्षरा पूर्ण विद्यमान थे।

इनका जाति की पोशाक भी बड़ी सुसज्जित होती थी। उन पर ज्यामितीय कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग था और कर्णवत रेखाओं के द्वारा भी आलेखन सजाये जाते थे। जांदी और सोने की सजावट में बड़ी सादगी थी परन्तु चांदी सोने का प्रयोग अनुमान से अधिक होता था। कुछ आकृतियाँ प्रतिनिधित्व करती थी। अलपका का उदाहरण तत्कालीन कला का प्रतिनिधित्व करता है।

Machu Pichu-a citadel of the Incas yale University Press.

<sup>\*</sup>National Geographical Magazine, April 1913 and February 1915.

## उत्तरी ग्रमरीका

## प्यूविलो की चित्रकला

#### 35

ियो ग्रन्ड के उत्तर में बहुत सी जातियाँ निवास करती थी। प्यूवला गांब के निवासी उस काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे ग्रग्रणी थे। कोलेरेडो, उटाह, न्यूमेक्जीको, ग्रीर ग्ररीजोना की सीमायें जहाँ मिलती हैं वह विशाल क्षेत्र इनका निवास स्थान था। यह विशाल प्रायद्वीप चमकदार रंगों का क्षेत्र है। यहाँ के निवासी शिकारी थे, डलिया बनाने वालों के नाम से विख्यात थे। ये लोग ग्रपनी दस्तकारी में बड़े दक्ष थे। ऐसा ग्रनुमान लगाया जाता है कि ५०० ई० में ध्य ग्रमरीका से यहाँ मक्का ग्रीर बाद में लोविया का प्रचलन हुग्रा। इसके प्रभाव से प्यूवलों जाति के लोगों का जीवन ग्रधिक क्रमबद्ध ग्रीर सुनिश्चित हो गया। ये लोग ग्रपने रहने के मकान, कपड़े, बर्तन ग्रादि का निर्माण करने लगे। ऐसा ग्रनुमान लगाया जाता है कि ६५० ई० से १३०० ई० तक में प्यूवलों संस्कृति का ग्रधिक। विकास हुग्रा। प्रत्येण्यांव साम्प्रायिक जीवन हो गया। सामूहिक रूप से रहना इनको प्रिय था। ये लोग धार्मिक वृति के गया। सामूहिक रूप से रहना इनको प्रिय था। ये लोग धार्मिक वृति के गया। सामूहिक रूप से रहना इनको प्रिय था। ये लोग धार्मिक वृति के गया। सामूहिक रूप से रहना इनको प्रिय था। ये लोग धार्मिक वृति के श्री से लोग वायु, बादल, इन्द्र धनुष ग्रादि के उपासक थे। इस प्रकार

प्राकृतिक प्रेम इनका विशेष था। ये लोग प्रार्थना करने के लिये उत्सव मनाते थे। दैनिक जीवन में धार्मिक, सामाजिक, व्यवसायिक और रचनात्मक कार्यों का बड़ा सांमजस्य था। प्रनाज को बोने की एक लौकिक प्रथा थी। वर्षा के लिये ये लोग मंत्र ग्रादि बोलते थे। नृत्यों का ग्रायोजन करते थे। सुन्दर पोशाकें पहनते थे ग्रौर मिट्टी के बर्तबों पर भी यह भाव प्रदर्शित करते थे।

मध्य श्रीर दक्षिणी श्रमरीका के लोगों की श्रपेक्षा प्यूवलों जाति के लोग श्रिष्कि कला प्रेमी थे। इन लोगों ने न विशाल मंदिर बनवाये न धार्मिक क्षेत्र ही को महत्व दिया। विशेषता यह थी कि ये धार्मिक भावनाश्रों में किसी से कम न थे। विशेष उत्सवों को तहखानों में मनाते थे। इसके श्रतिरिक्त व्यवहारिकता के कार्य खुले में करते थे। उत्सवों के मनाने में शानदार पोशाक पहनते थे श्रीर खूब नृत्य करते थे।

स्थापत्य कला के क्षेत्र में ये लोग विशाल भवनों का निर्माण करते थे। लुटमार करने वाली जातियों से ग्रपनी रक्षा करने के लिये द्वार पर से ही सीढ़ी का प्रयोग करते थे। पत्थर, लकडी भीर सुरज द्वारा सूखाई हुई ईंटें ही सामग्री थी। बड़ी बड़ी गुफायें होती थीं उनमें निवास करते थे। पवित्र ढाचों के के कुछ भित्ति चित्र बडे विख्यात हैं। चट्टान पर एक "किल्फ पेलेस" है, यह पत्थर का बना हुग्रा है। इसमें २०० गोल ग्रौर ग्रायताकार कमरे हैं जिन हो बड़ी कुशनता से बनाया गया है। गृहा के फर्श के बाहरी किनारे पर करीब २० गोल पवित्र ढांचे बने हुये हैं । उन पर भिन्न २ प्रकार के स्रालेखन हैं। प्यूवलों के सब मकान गुहान्नों में न थे। कुछ मकान नदी की घाटी में बने थे। नदी के किनारे पर किसान सिचाई में खेती करते थे। विशाल उत्सवों का भागोजन करते थे जिससे वर्षा के देवता प्रमन्न होकर वर्षा कर दें। दीवारें पत्थर की बनवाते थे जिसके बनाने में बडी बुद्धिमानी प्रदर्शित करते थे। कभी २ दीवारें विशाल भुर भुरे पत्थर की बना दी जाती थी। सजावट की विशेषता थी पवित्र ढ़ांचों की दीवारों को सुन्दर ग्रालेखन से सजाया जाता था। ये चित्र रचना व्ववहारिक होती थी ग्रौर शैली स्वाभाविक थी प्रत्येक पवित्र ढांचे पर कोई उत्सव का चित्र म्रंकित किया जाता था । बहुत पोशाकें जो तत्कालीन लोग पहनते थे, वे वर्तमान पोशाकों से मिलती हैं। सपाट भूमि पर रेखा भौर रंगों के द्वारा-रंगों में विशेष कर हलके ग्रीर गहरे रंगों से चित्र ग्रंकित किये जाते थे।

विशेषकर कौणीय चित्रगा होता था। सजावट की प्रमुखता प्यवलो जाति का विशेष गुगा है। इनकी विशेषता यह है कि साम्प्रदायक ग्रामों में कला का विशेष उत्थान हुग्रा।

प्यूवलो ग्रारम्भ में वेष्टन के द्वारा गृहस्य ग्रौर मृत त्रिया के लिये बड़े सुन्दर मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन पर लाल ग्रौर काले रंग से सुन्दर ग्रालेखनों का ग्रंकन करते थे। ज्यामितीय कथानक रूढ़ियों के द्वारा उनकी मनोहरता को बढ़ा देते थे। इसके भी पूर्व इनकी जो ग्रालेखन रचना होती थी उसमें चिकनापन का ग्रभाव था। चाक के ग्रभाव में वेष्टन के द्वारा ही समस्त ग्रमरीका के देशों में बर्तन रचना होती थी। सफेद पौर काले से जो वर्तन रंगे जाते थे वे चिड़िया, कीड़े मकोड़े, मछली यहाँ तक मानव ग्राकृतियों के ग्रंकन से सुसिष्जत होते थे। समस्त ग्राकृतयों में स्वाभाविकता होतो थी।



#### होफवैल की चित्रकला

### 38

रियो ग्रान्डे नदी के उत्तर की ग्रोर कुछ जातियाँ निवास करती थीं। उनकी संस्कृति भिन्न २ थी। पूर्वीय वन प्रदेश के समुदाय में स्रोहियो केन्द्र में होपवेल जाति के लोग निवास करते थे। ये लोग पूर्वी यूनाइटेड स्टेटस तक फैले हुये थे। प्यूवलो जाति की अपेक्षा हम को होपवैल जाति के सम्बन्ध में ग्रधिक ज्ञात नहीं है। साम्प्रदायिक जीवन के लिये जिन वस्तुभ्रों की ग्रावश्यकता थी प्यूवलो जाति के लोग भली प्रकार संग्रहीत कर लेते थे। इस सम्बन्ध में इनकी कला बड़ी प्रभावशाली थी। होपवंत मिट्टी के विशाल मेंड़ बनाने में बड़े निपुरा थे। मिट्टी के बड़े २ सुन्दर कार्य करते थे। इत पर विशेष प्रकार की रचना होती थी। कुछ को विशाल मन्दिरों की ग्राधार शिला कहते हैं। कुछ ग्रपने निवास स्थान के लिये ही निर्मित होते थे। "ग्रेट सरपेन्ट माउंड" संबसे विख्यात मेंड़ है। प्रत्येक मेंड़ का धार्मिक ग्रीर सामाजिक कार्य है। तांबे के पत्थर की मृतियां इन में डों में पाई जाती हैं। दो माप के आलेख नों की रचना होती थी, जिनमें ज्यातिमीय तथा लोक संगत विषय होते थे, होपबैल मृति कला में प्रवीस थे। प्यूवलो चित्र रचना में श्रधिकाधिक प्रवीता थे। पत्थर की वस्तुयें दैनिक जीवन में काम ग्राने वाली जिनमें पशु, पञ्जी ग्रीर मानव ग्राकृति भी सम्मलित है सजीव होती है। ग्राकृतियां गति पूर्ण होती है। स्वाभाविकता उनका विशेष गुण है।



## अध्याय ६

## इटली की कला में पुनुरुत्थान

## सियाना और फ्लोरेनटाइन की चित्रकला

## y o

१३ श्रीर १४ वीं शताब्दी के इटली में जीवन के प्रति नवीन विष्लव श्रीर शन के वृष्टिकीए। में परिवर्तन हुआ। १५ श्रीर १६ वीं शताब्दी में वह पराकाष्ठा पर पहुँचा। यह भिन्न २ प्रदर्शनों के साथ समस्त योश्प में फैल गया। श्रव तक सामूहिकता में विश्वास था, परन्तु भविष्य बदला श्रीर सामूहिकता का स्थान ध्यक्ति भीर उसके संसार ने लेलिया। गौथिक काल में सांस्कृतिक श्रीर कला के क्षेत्र में एक जो विचार घारा थी वह शागे स्थान न पा सकी। उदाहरण के लिये वीनस के सेन्ट मार्क की विशास इमारत को लें तो विदित होगा कि नीचे के भाग रोमनस्क शैली से श्रीर ऊपर का भाग गौथिक शैली से प्रभावित है। पूरी इमारत को श्रनुभव किया जाय तो वाइजेनटाइन शैली का प्रभाव है। मारविल के रगं बहुत हैं। बाह्य रूप बड़ा विशास है। इस प्रकार हम उसको एक शैली की ही कहेंगे वह है वाइजेनटाइन। इटली में सेन्ट फान्सिस की श्रव्यक्षता में एक श्रान्दोलन चला जो फ्रान्सिसकन श्रान्दोलन कहलाया।

इसके परिणाम स्वरूप गौथिक युग की स्पष्ट विचार धारा प्रयोगिसिद्ध प्रकृतिवाद में परिवर्तित होगई। सेन्ट फ्रांसिस के विचारों ने मध्यकालीन विचार धारा में असम्भूत परिवर्तन कर दिया। जीवन का दृष्टिकौण ही बदल गया। भविष्य के जीवन के सम्बंध में उसके सुन्दर पक्ष को सोचन लगा। व्यक्तिगत मूल्य बढ़ा। इस मानवता और व्यक्तिगत दृष्टिकौण ने आभिजात्य साहित्य, दर्शन और कला में महान प्रगति उत्पन्न करदी। इस युग में यह भावना अधिक बलबती होगई कि मनुष्य साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में ग्रधिक प्रगतिशील हो।

इंग्ली के नाम में पुनुरूत्थान को युग के अनुसार चार भागों में विभाजित करते हैं। जो १३ से १६ शताब्दी तक माने जाते हैं।

जीवन के प्रति नवीन दृष्टिकोरा, व्यवितगत स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र विचार के लिये व्यक्तिगत जागरुकता थी। संसार का मानचित्र बदल गया। विज्ञान का ग्राविष्कार हुन्ना। १४ वीं शताब्दी में बारूद के म्राविष्कार ने युद्ध शैली में परिवर्तन कर दिया। १४ वीं शताब्दी में प्रिटिंग प्रेस का ग्राविष्कार हुआ। हस्त लिखित पुस्तकों के स्थान पर मूद्रित पुस्तके प्राप्त हईं। मानव की भावना जागी। भौगोलिक विस्तार भी इसमें सहायक हुआ। साहसी व्यक्तियों की समुद्री यात्रा और नवीन खोज के लिये चाह बढ़ी। कोलम्बस ने (१४६२-१५०४ ई०) पूर्वी संसार के धन के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किया। उसने चीन में मारकोपोलो (१२६०-१२६५ ई०) की यात्रा पढ़ी। लौकिक कथाओं से पूर्वी द्रव्य की श्रोर योहपीय संसार का मन आकर्षित कर दिया। भौगोलिक ज्ञान, उपनिवेशों के स्थान श्रीर व्यापार की वृद्धि की श्रीर पग बढ़ा। स्योनारही डी विन्सी (१४५२-१५१६ ई०) की अत्यति प्रवृति ने मानव, पशु भीर पक्षी के सम्बन्ध में ग्रिधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये कलात्मक साधनों की खोज की। शरीर रचना के सिद्धान्तों का आपन्तरिक ज्ञान प्राप्त किया। मशीन के साधनों भौर इन्जीनियरिंग की समस्याश्रों, भाकाश में उड़ने के मगीन के सिद्धान्तों और समुद्र के नीचे चलने वाली नावों के सम्बन्ध में ग्रन्वेषणा ग्र:रम्भ कर दिया। पोलेंड के कोपरनीसस ज्योतिष शास्त्रज्ञ ने पृथ्वी के भ्रमण के सम्बन्ध में पुन: खोज की । किस प्रकार ग्रह भीर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करते हैं इस सिद्धान्त को विचार का विषय बनाया । गैलीलियो (१५६४-१६४२ ई०) ने एक दिन पिसा के गिरजाघर में

एक लटकती लेम्प देखी। इससे घड़ी के लटकन का विचार उत्पन्न हुन्ना। पुनुरुत्यान काल को ग्राविष्कार ग्रीर ग्रनुसंधान का ग्रुग भी कहा जा सकता है। प्राचीन ग्राभिजात्य की खोज हुई। मानवता का मूल्यांकन हुन्ना। मैगलैन ग्रीर वासकोडिगामा ने भी कोलम्बस की भांति नवीन संसार का पता लगाया।

अब तक चर्च ने व्यक्तिगत और विचारों की स्वतंत्रताका सदैव विरोध किया / अब जनता में धर्म निरपेक्ष भावना श्रों का जन्म होने लगा । धार्मिक म्रधिकारियों के प्रति विष्लव होने लगा। समान शिक्षा, समान भ्रधिकार ग्रीर व्यक्तिगत समानता को स्थान मिला। इस पुनुस्त्थान का केन्द्र प्लोरेन्स था। इसकी समृद्धिशालिता बढ़ी। पिसा श्रौर स्याना से यह व्यापारिक क्षेत्र में अधिक समृद्धिशाली न हो सका। नागरिक व्यवस्था के लिये पारस्परिक सहयोग देने वाली मंडलियां थीं। ग्रज्ज जनता में श्रधिक परिश्रम की भावना जगी। भिन्न २ प्रगति के साथ कलाकार बढ़ने लगा। कलाकार एक कला में ही दक्ष न होकर सब प्रकार की कलाग्रों में दक्ष होने लगा। एक कलाकार स्थापत्य कला सम्बन्धी विशाल इमारत के सम्बन्ध में उचित सलाह दे सकता था, मूर्ति की रचना के सम्बन्ध में बता सकता था, चर्च के लिये उपयुक्त चित्र ग्रीर (Alter) वेदी की सजावट के सम्बन्ध में स्रपने संरक्षक को पूर्णतया मार्ग प्रदर्शित कर सकता था। चर्च की दीवारों पर विशाल चित्रों की रचना कर सकता था, मुकुट में मोतियों को जड़ सकता था, ऋण्डों को सजा सकता था, पोझाकों को बड़े २ उत्सवों के लिए सजाना, पुस्तकों में सुन्दर ग्रालेखन व चित्र रचना करना आदि सभी प्रकार के कार्य एक कलाकार कर सकता था। पलोरेन्स में भनुमानत: २० से ३० तक इस प्रकार के कलागार थे, जहां कलाकार के पास १० ग्रथवा १२ साल की ग्रवस्था का लड़का ट्रेनिंग के लिये ग्रा जाता था। वहां रंग पीसता भ्रीर सुनहरी रंग तैयार करता था। साधारणा रेखा चित्रण में सहयोग देता, लकड़ी के चौखटे तैयार करता, इस प्रकार वर्षों व्यतीत हो जाते ग्रीर वह कला में इस प्रकार दक्ष होता कि ग्रागे चलकर अपना निजी कलागार खोल लेता। भारतवर्ष में यह प्रथा अब भी है और दर्जी लुहार, हलवाई, सुनार ग्रादि हस्त कार्यों के लिए ग्रन भी कलाकार के पास ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। जनता ग्रौर ग्रफसरों के लिए कलाकृति म्राकर्षण का साधन था। गिरजाघर पर गुम्बज लगाने के लिए कलाकारों का समूह बैठता श्रीर विचार करके उत्तम से उत्तम प्रकार की व्यवस्था की जाती। कलाकार नवीन कृति को जन्म देकर जनता को श्राकषित करता श्रीर जनता बड़ी प्रसन्तता श्रीर उत्साह के साथ वहां श्राती श्रीर कलाकृति को देखकर ग्रानन्द लाभ करती। हेलन गार्डनर ने लिखा है कि लिगारडों ने एक चित्र 'मैंडोना सेन्ट ऐन के साथ' बनाया। दो दिन तक जनता की भीड़ लग गई बाल, युवा, वृद्ध सभी ने बड़े उत्साह से उस चित्र को देखा मानो कोई धार्मिक मेला हो श्रीर जनता देवता को शीश भुकाने श्राई हो। कहते हैं जब ड्यूसियों ने 'मंजेस्टा' की रचना कर दी तो स्याना नगर में एक दिन की छुट्टी हुई। पादिरयों श्रीर नागरिकों का एक विशाल जुलूस छुट्टी की पोशाक पहनकर निकला, उनके हाथों में मोमबत्ती जल रही थी, घण्टी श्रीर दूसरे प्रकार के वाद्य यन्त्रों को बजाया जा रहा था। इस प्रकार वेदी के दुकड़े को जो कलाकार ने बनाया था गिरजाघर में प्रतिष्ठित किया गया। कलाकारों की कृतियों को नगर फ्लोरेनटाइन के जन पथ पर रखा जाता था। विख्यात स्थानों को उत्तम कृतियों से सजाया जाता था।

जनता में नवीन भावना के फल स्वरूप चित्रकला से ग्रभिरुचि बढ़ी। इस काल में जिस प्रकार मूर्तिकला स्थापस्य कला से प्रभावित हुई उसी प्रकार चित्रकला भी। वाइजैनटाइन कला का प्रभाव ग्रभी तक चल रहा था। मन कलाकार भित्ति की सजावट की नवीन व्यवस्था कर रहे थे। परन्तु शैली इटली वाइजैनटाइन थी। यह शैली वाइजैनटाइन शैली की पतनावस्था समभनी चाहिये। इटली में ग्रीक संस्कृति का प्रभाव भी था, रोमन प्रकृतिवाद की हलकी मलक भी कभी २ प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस प्रकार मध्यकालीन प्रभाव की भलक थी। नवीन विचारों ग्रीर प्रवित के कारण नवीन शैली का भी जन्म हो रहा था। पलोरेन्स में नवीन शैली का श्री गरोश हो गया। स्याना में पूर्व की प्राचीन शैली पल्लवित ही रही थी। स्याना पलोरेन्स से ३० मील दूर था, परन्तु पूर्वी शैली से प्रभावित रहा। यहाँ के निवासी सनातन धर्मावलम्बी थे, नवीन विचारों को सरलता से ग्रहण करने को तैयार नथे। जनता के फब्बारे को सजाने के लिये 'प्रेम के देवता' की एक मूर्ति स्थापित की गई। इस मूर्ति का विरोध हुआ। श्रीर नगर पालिका ने इसकी हटवा देने की घोषणाः कर दी हिस्याना की भौगोलिक स्थिति भी पुनुस्त्यान की लहर से बचाने में सहायक हुई। स्याना स्वाभाविक व्यापार मार्ग पर था। यह पहाड़ी पर होने के कारसा पलोरेन्स से अधिक सुदृढ़ रहा । १२ व १३ वीं शताब्दी में व्यापारिक है डिट

से स्याना नगर पूर्वी सम्पर्क के कारण पिसा के समीप रहा । ग्रतः फ्लोरेन्स की समानता नहीं कर सका। इयुसियो डी व्यूनिन सिगना (१२५५-१३१६ ई०) के चित्र में वाइजीनटाइन प्रभाव पराकाष्ठा पर था। इनका चित्र 'मैडोना इन मैजैस्टी' चर्च की ऊँची वेदी के सामने लगा हुआ है। इसका ढांचा गौधिक बौली का है। पृष्ठ भूमि में सोने का विशेष प्रयोग हुन्ना है। रेखा चित्र ए है। रंगों का विशेष प्रकार का प्रयोग श्रिधकाधिक स्थान पर है। इसमें सोने की पृष्ठ भूमि में पच्चीकारी की भलक दृष्टिगोचर होती है। 'मैडोना ग्रोर उसका बच्चा' का चित्र विशाल ग्राकृति का है। दोनों मूर्तिया एक विशेष प्रकार के सिहासन पर विराजमान हैं। चारों खम्भों पर चार फरिस्ते सिहासन की ग्रोर भूके हुये हैं, दो पंक्तियों में संत लोग खड़े हुये हैं। समस्त हरय में साधारणता है। टेम्परा शैली का बड़ा सुन्दर उदाहररा है। बहुत स्थानों पर चटकीले रंगों का प्रयोग है। स्राभा मंडल ग्रीर छोटे २ सूक्ष्म चित्रणों में वड़ी चमक है। ग्रालेखन के रूप में बाह्य शान शौकत ग्रीर स्मरणार्थक विशालता का गहन मिश्रण है। ड्यूसियो ने इस विशाल वेदी के टुकड़े की आधे प्रकाश और आधे अन्धकार में बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त कर दिया है।

वेदी के टुकड़े के पीछे एक छोटा चित्रों का चौखटा है। इस चौखटे में महात्मा ईसा के जीवन के चित्रों का हश्य है। ये चित्र ड्यूसियों द्वारा चित्रित है। इन चित्रों से उसकी चित्रकला की योग्यता का ज्ञान होता है। ये चित्र जनता के पढ़ने के लिये चित्रित किये गये थे। चार्टर चर्च की खिड़िक्यों पर भी इसी प्रकार के चित्रों की रचना है। इन चित्रों के सामने के चौखटे में उसने आकृतियों को प्रकाश और रंग के द्वारा चित्रित किया है, और उनकी व्यवस्था आलेखन के रूप में की गई है। ये आलेखन बड़े स्पष्ट हैं और इनके अलंकरण में सुन्दरता है।

एक चित्र तीन मैरियों का है। यह चित्र परम्परा में वाइजैनटाइन कला का उदाहरण है। इसमें चित्रात्मक भाषा के तत्वों का प्रयोग किया गया है। फरिस्ते की धाकृति के पीछे पहाड़ो का चित्रण है जो तीन भुजा बाला है। उसका धाधार धायताकार चौखटा है। यह चौखटा तीन मैरियों के सामने है। तीन धाकृतियों का प्रभाव बड़ा ठोस है। पहाड़ियां ठोस बनी हैं। स्थान की भावना विचारणीय है। रंगों में विरोधाभास स्पष्ट है। पृष्ठ भूमि सपाट सुनहरी है। धाभा मंडल का प्रभाव दृश्य को पर्याप्त सुन्दरता प्रदान करता है।



डयृसियो (१३०८-११ ई०) का मैजैस्टा चित्रकेन्द्र की आकृति की विशेषता (स्याना कथेड्रल म्यूजियम)

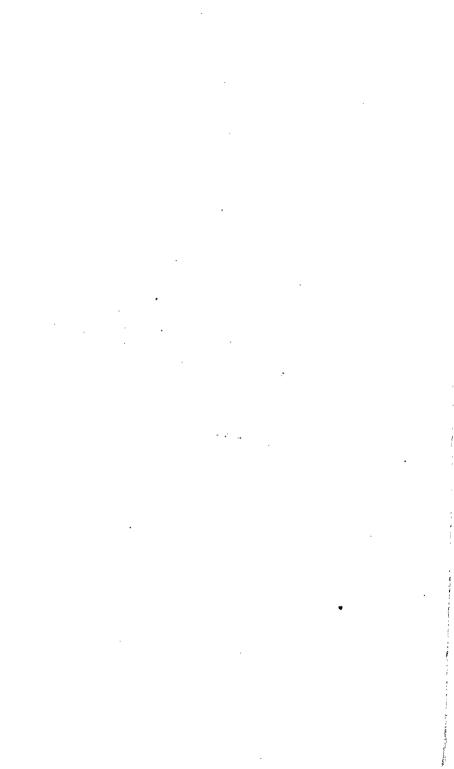

डयुसियो के चित्रों में प्रकाश और छाया का सीमित प्रयोग है। इस विधि के फल स्वरूप विस्तार और पर्दों के स्वामाविक पर्त, ठोसपन और स्थान के लिये कुछ भावनात्रों का ज्ञान होता है। पिसानी और आरनोलफो की कला कृतियाँ से हमको ऐसी ही भलक मिलती हैं। कला की यह नवीन प्रवृति के चित्र वाइजैनंटाहन भैंली के स्थाना के गिरंजाघर से मिलते हैं। ड्यूसियों के अनुयायी भिन्न-भिन्न पक्षों को लेकर चित्र रचना में संलग्न रहे । साहमन मारिटनी अनुमानतः (१२८५-१३५४ ई०, बरासल रचना में बड़ा निपुरा था, धरातल को सोने की बनाता था। इसके किनारे भौजारों से बनाये जाते थे। रेखाओं में एक लय होती है। भौर रंग के नमूने बड़े आकर्षक है। उसका एक चित्र 'एननसिपेशन" सियाना के चर्च में पाया जाता है। इसमें अलकारिकता है और पच्चीकारी का काम बड़ा स्पष्ट है और घुंघले प्रकाश में बड़ा अवलोकनीय हैं। इस चित्र में एक फरिश्ता अभी उतरा है। एक जैतून की शाखा लेकर आगे "वरजिन" के समक्ष बढ़ता है। वह कुछ सिकुड़ जाती है। गहरी पोशाक में उसके मधुर वक और उसके प्रतिरूप वक चित्रकार ने बड़े सुन्दर ढंग से व्यक्त किये हैं। भूमि सोने की है, नीले ढांचे का विरोधाभास है। ढाँचे के महररावों से उसकी गति विधि लय पूर्ण है। पर्दे, जिनमें सीने की बूटेदार जरी का काम है सोने के बूटेदार जरी के काम से सजे हुये लहलहाते पर्दे ग्रीर फरिश्ते के पंख ग्रीर पौशाक ''वरजिन'' की काली साड़ी पर बड़ा सुन्दर विरोधाभास स्पष्ट करते हैं। फूलों के गमले, जैंतून की शांखायें, फर्श और सोने की भूमि असमान तत्वों को मिलाते हैं। सहिमन के चित्रों की बाकृति प्रतिक रूप हैं और भावात्मक नमूने विचारों की बल देते हैं। घरातल की सुन्दरता, पेचदार रेखायें, सियाना के गिरजाघरों के चित्रों के सतत तत्व हैं। एमत्रो जियो-लौरेन्जेटी (१३२३-४८ ई०) के चित्रों में भी यह तत्व विद्यमान हैं। लौरेन्जेटी के चित्रों में मानवता है। श्राकृतियाँ हुण्ट-पुष्ट हैं। रंगों का विरोध बड़ा बलवान है। रेखायें भी उसी प्रकार वलवती हैं। निश्चित स्थान में सुन्दर व्यवस्था है। यह सब इस बात के द्योतक हैं कि उसने फ़्लोरेन्स में कार्य किया। श्रीर वहाँ ग्याटो के प्राकृतिक और मानवता सम्बन्धी सम्पर्क में आया। १३वीं शताब्दी का पूनुरुत्थान काल इटली के नामों के आधार पर स्वीकार किया गया। अतः इटली के नाम 'डयूजेन्टो' के नाम से १३वीं शताब्दी का पुतुरुत्थान काल रहा। १४वीं शताब्दी का ट्रीशन्टो, १५वीं शताब्दी का ववाटरो सेन्ट्रो, ग्रौर १६वीं शताब्दी का सिनक्वेसेन्टो विख्यात हैं। अतः समस्त इटली के चित्रों में तत्कालीन आन्दोलनों का प्रभाव पूर्णतया पाया जाता है।

ससैटा (१३६२-१४५० ई०) का एक चित्र "मिस्टिक मैरिज आफ सेन्ट फॉसिंस" चीन और जापान के चित्रकारों से प्रभावित है। इस चित्र में स्थान की विशालता है। सोने की भूमि का लोप हो गया है। कोमल गौथक ग्राकृतियों में सुन्दर लिखावट की रेखाग्रों का ग्रभाव है। पन्दरहवीं शताब्दी के स्यान के चित्रों में ड्यूसियों के स्मरंगार्थक ग्रप्रचलित ग्राकृतियाँ शक्तिहीन लावण्यता में परिवर्तित हो गई। यह युगके पतन के सूचक थे। शहर के बलवान वायु मंडल में ग्रौर विचारों के परिवर्तित उवाल के कारण वाइजैनटाइन शैली प्रकाशन का पूर्ण माघ्यम नहीं हो सकती थी। सिमान्यू (१२४०-१३०१ ई०) ने नवीन स्फूर्ति के साथ ग्राकृति को पुनः शक्ति प्रदान थी। उसने इस बात का ग्रनुभव किया कि किस प्रकार ग्राकृति में स्कूर्ति का ग्रभाव है। रोम के कैवैलिन (१२५०-१३३० ई०) ने रोमन प्रकृतिवाद के पुनुस्त्थान में समस्या का हल खोजने का प्रयत्न किया। प्रकाश ग्रौर कृमिक छाया के द्वारा हलके पत्तों की ग्रपेक्षा गहरे पर्त चित्रित करके ग्रौर ग्राकृतियों को विशेष महत्व देते हुये चित्र ग्रंकित किये हैं। जिस प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में कैवेलियन को "निकोला डी ग्रपूलिया" की उपाधि दे सकते हैं, उसी प्रकार सिमाव्यू ग्रपने भावात्मक चित्रण में गायवैनी पिसानो के समान समके जाते हैं।

सैन फांसिसकों के गिरजाघर में दो प्रकार की रचनाये हैं। ऊपर के गिरजाघर में "कूसीफिक्सन" का एक चित्र सिमाव्यू का है श्रौर नीचे मैंडोना श्रौर सेन्ट फांसिस का है। ऊपर के चर्च में मैंडोना श्राइजेक सीरीज के नाम से रोमन स्कूल का प्रतिनिधित्व करती है। कैवैलिनी के चित्रों के सम्बन्ध में रोम के टेस्टेवेर में सेन्टामेरिया की पच्चीकारी है श्रौर सेन्टा से सिलिया के भित्ति चित्र स्मरणीय हैं।

इसी काल में पलोरेनटाइन ग्वौटो (१२७६-१३३६ ई०) सेन्ट फांसिसकों के गिरजाघर को सजाने में सहायता देने गया था। यह स्थान पुनुरुत्थान युग का महत्वपूर्ण स्थान था। कोंकि यह सेन्ट फांसिस के स्थान के साथ-साथ फांसिसकन आन्दोलन का केन्द्र था। ग्वौटोंने यहां अभिन्यंजना की उस शैली का प्रयोग किया जिसको उसने एरीना के चर्च में विकसित किया था। ग्वौटों को प्राचीन और नवीन शैलियों में पूर्ण दक्षता थी। वह वाइजैनटाइन और रोमन शैलियों में बड़ा दक्ष था। वह परम्परागत वाइजैनटाइन प्रकाशन में विधि और संयोजन में निपुण था। तत्कालीन मित्ति चित्रों के कला कौशल में वह दक्ष था। वर्णनात्मक विधि से भित्तियों को सजाने में उसकी योग्यता कम न थी। यह योग्यता उपदेशात्मक ग्रौर अंलकारिक उद्देशों की पूर्ति में बड़ी हितकर थी। ग्वौटो और उसके पूर्विधकारियों की चित्रकला में दो विपरीत ढंग थे। वाइजैनटाइन ढंग के प्रवर्तक लोकाचारी तत्वों में से आकृतियों की रचना करते थे। रेखा, प्रकाश और छाया, रंग और टेक्चर, पर अधिक बल देते थे।

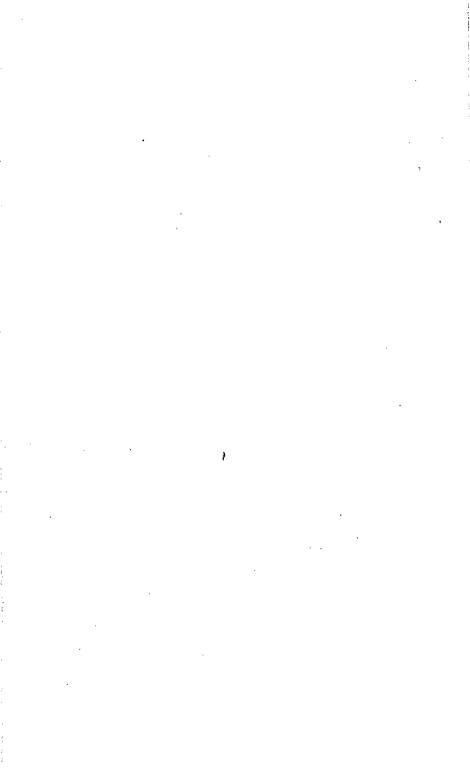



ग्योटो १३०५ ई० का पःइटा भित्ति चित्र (एरीना चैपिला पैडुग्रा)

स्वाभाविक उपस्थित का अधिक घ्यान न करते थे। प्रकृति भाव की ओर अधिक थी। इस प्रकार इसका रूप ज्यामितीय हो जाता था। ग्वौटो के अनुयायी स्थान के सम्बन्ध से जो वस्तु जैसी देखी जाती थी उसको वैसा ही चित्रित करते थे। इनकी प्रवृति वास्तविकता की ओर अधिक थी, अतः सादृश्य को बड़ा महत्व देते थे। वाइजैनटाइन की अपेक्षा ग्वौटो की कृतियाँ इस कारण अधिक प्रभावित करती हैं कि उनमें वास्तविकता का गहन स्थान है। सादृश्य की पराकष्ठा है। दूसरे चित्रकारों ने भी इस दिशा में टटोल की है। सिमान्यू के "कूसीफिक्सन" को देखते हैं तो मानव वास्तविकता की पूर्ण भलक स्पष्ट है। ग्वौटो देखी वस्तु को ह्वहू चित्रित करने की प्रवृति पर अधिक बृढ़ था। इस प्रकार उसने चित्रकला को दृष्ट सम्बन्धी खोज की ओर अधिक आकृष्ट किया। उसे पुनुष्त्थान काल का प्रथम चित्रकार कहना चाहिये।

"पाइटा" के भित्ति चित्र का उदाहरण लीजिये। यह चित्र ग्वौदो द्वारा रचा गया है। इस चित्र में महात्मा ईसा के शरीर के चारों तरफ शोक करने वाले एकत्रित है । यहाँ कल्पना न होकर वास्तविकता को ग्रधिक महत्व दिया है । मानवीय शोक सब मिलकर कितना स्वाभाविक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। समस्त भित्ति चित्र में यह गुण विद्यमान हैं, एक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र है, भूमि उपजाऊ नहीं है। एक मुदा पेड़ है। श्राकाश में फरिश्ते महात्मा ईसा की श्रोर बढ़ रहे हैं। उनकी मुखाकृति श्रीर मुद्रा से श्रपरिमित शोक भलक रहा है। महात्मा ईसा का सिर केन्द्र हैं। यहीं पर सब की टकटकी लगी हुई है। भुकी हुई ग्राकृतियों के वक, पहाड़ का शक्ति पूर्ण कर्ण, यह कर्ण एक स्थान पर एक भ्राकृति के कारए। कट गया है, क्वारी, के सिर पर लम्ब रूप पर्दें की शिकन, यहाँ तक कि बाई और सन्तुलन करती हुई दो खड़ी आकृतियों की दृष्टि केन्द्र की आकृति को द्विगुिगात कर रही हैं। प्रत्येक आकृति का इस भित्ति चित्र में एक कार्य है। जिसको वह बड़ी सफलता से कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो एक भावात्मक रचना का स्थापत्य कलात्मक सदस्य अपनी मुद्रा में है और विवरण सहायक तत्व के रूप में है। अलग-अलग आकृतियों को देखने से विदित होता है कि किस प्रकार ग्रल्पव्ययता से शरीरों को स्थान पर •यक्त किया है, श्रीर किस भेद के कारण उनका साधारए। पक्ष व्यक्त किया गया है। रेखा के साथ थोड़ी छाया ग्राकृति की स्थूलता को सुन्दर बनाती है। प्रत्येक श्राकृति उचित स्थान पर है। श्रीर श्राकृति में गति है यह गति केन्द्र बिन्दु से दीर्घवृत के रूप में जगमगाती है। गति के लिये अवसर एक ही भ्रोर को है। स्थान का भ्रन्त नीले रंग की भूमि में समाप्त हो चुका है। यह नीला रंग सभी चौखटो में प्राप्त होता है अतः यह भ्रालंकारिक योजना मेल के तत्वों की तरह कार्य करती है।

"सेन्ट फाँसिसको की अन्त्येष्ट किया" खाटो की विख्यात रचनाओं में से एक है। इसमें आश्चर्यचिकित करने वाली गतिहीनता और गति का संत्रलन है। भहन शान्ति का सर्वोच प्रदर्शन है। 'पाइटा' भित्ति चित्र की म्रपेक्षा इसमें खड़ी मीर पड़ी ब्राकृतियों में एकरसता ब्रीर संतुलन है। वाटी की प्रत्येक कृति एक समस्या उपस्थित करती है। "अंत्येष्ट किया" चित्र में स्थापत्य कलात्मक ढाँचा स्रोर भुजाओं की ओर गतिहीन खम्भावत् ग्राकृतियां केन्द्र की गतिपूर्ण ग्राकृति के लिए स्थान प्रदान करती हैं। अर्थी के चारों ओर आकृतियाँ एक कम में नहीं हैं। ग्त्राटो के चित्र इतने ठीक ठीक चित्रित किए गये हैं कि समस्त समस्त समस्त सम्बन्धी बनाबट में अवश्यम्भावी तत्त्व एक एक विवरण का कार्य करता है। विश्लेषसारमक विवेचन के लिए ये चित्र ग्रद्धितीय हैं। ग्वोटों की ग्रानोख़ी और शक्तिशाली कला ने प्रतिलिपि करने वालों को बड़ा सुंदर ग्रवसर दिया। बहुतों ने उसकी कला को अपनाया और अनुकरण किया परन्तु उनमें स्पष्ट विश्लेषण की शक्ति का भ्रभाव था। स्याना चर्च के चित्र पराकाष्ठा पर थे। कारए। यह था कि डयुसियो और ग्वोटो समकालीन चित्रकार थे, डयुसियो की मृत्यु के समय पलोरेन्स में एमक्रोगियो लौटेन्जेटी के चित्र भी समकाखीन स्वीकार किये जाते हैं। इस प्रकार टीसेन्टो के दूसरे आधे काल के चित्रकार खोटों के चित्रों में दी हुई अमक्रितियों को अनुकरण करने और परस्परागत सध्य युगीय शैली को सँभालने के मध्य में भूम रहे थे । ग्वोटों को समभने की अपेक्षा परम्परागत मध्य यूगीन शैली स्राधिक बोधगस्य थी।

पन्द्रह्वी शताब्दी में जो ब्रान्दोलन खोटो ने चलाया था उसका आगे प्रकाशन मैसेसियो (१४०१ — १४२ ई०) ने किया। मैसेसियो को वास्तव में रौमेसो कहते थे। यह अपने आप की अधिक परवाह नहीं करता था। लापरवाह था और अपने स्वयं के घरेलू मामलों में बिलकुल बेखबर था। महाजनों का कर्ज चुकाने की लहतलाली के कारण वह बदनाम था। बदनामी में इसका छोटा नाम क्लम्जी टोम था। फ्लोरेन्स में कारमाहन के ब्रान्सेसी गिरजाघर में १५वीं शती का चित्रकला स्कूल विकसित हुआ। इनकी आकृति में स्मर्णार्थंक वैभव था। खोटो का सा ठोसपन था, स्थान की समस्या और शरीर रचना पर पहिले से अधिक दक्षता थी। फ्लोरेनटाइन स्कूल के चित्रकार मानव आकृति और हाल ही में निश्चित किये हुए परिप्रेश्य के नियमों का पावन करने में अधिक कटिबढ़ थे। स्थान में गहराई थी, आन्ति के अकित करने की अधिक अभिलाषा रखते थे। इस स्कूल की कला में गम्भीरता थी और यह उच्चकोटि की बौद्धिक कला थी। एक

राज्य के लिए अपने आप में पूर्णत्या पर्याप्त थी. १५वीं अती में यह काला अन्तर-राष्ट्रीय गौथिक शैली के संघर्ष में खागई। इस धैली का जन्म वरगंडी में हस्रा शा श्रीर उत्तरी इटली में इसका प्रसार रहा। वेरीना श्रीर मारचेज इसके मुख्य केन्द्र माने जाते हैं। यह शाही दरबार की कला थी। कसीदा से इसका सम्पर्क आ। जीवत के भलकारिक आधिवय में इनको बालक का सा आन्द्र साता था। फूल, पक्षी, पशु, वेशकी मती कपडे भीर जवाहरात को अधिक महत्व देने थे। मैसैसियो का एक चित्र "दिब्युट मनी" है। यह चित्र भही अनुर्वर, विशाल और गहराई का दश्य है। ग्वोटो के चित्रों में ग्राकृतियाँ वास्तविकत्। लिए होती हैं। इस चित्र में भिन्तता है। महात्मा ईसा के चारों स्रोर उनके अनुसासी एक कित हैं। महात्मा ईसा पीटर को आदेश दे रहें हैं कि वह जाय और रेखा निधारित करे। वह आसे बढेगा तो उसको मछली के मूँह में एक सिक्का मिलेगा जिससे वह कर गदा कर सकेगा। अग्रभाग में सराय का स्वामी खड़ा है उसकी फीठ दर्शकों की फ्रोर है। कथा का अंतिम भाग भी इसी दश्य में है। पीटर पानी में से मुखली को खींचता दिखाया गया है और सीधे हाथ की ओर वह भटियारे ग्रथका ससग्र के स्वामी को कर चुकाते दिखाया गया है। दुश्य में सादृश्य की पराकाष्ट्रा है। तत्कास्त्रीत मूर्तिकार डोनेटेलो की भाँति प्रकरण को समरणार्थक माकृति बनाने में विशेष महत्व दिया गया है। महात्मा ईसा को उनके अनुयामी सारों तरफ से घेरे हुए हैं। ग्राकृतियों का संयोजन बड़ा पूर्ण है। दृश्य, भवन ग्रादि ग्रीर पार्श्विक श्राकृतियों में खड़ी और कर्णवत आकृति के चित्रण में लगातार प्रकाश विशेष प्रकार से चित्रित है। खोटों के चित्रों की अपेक्षा इस दुरुय चित्र में प्रधिक गहराई है। ऋाकृतियाँ विशाल और स्थूल हैं। ये माँसलता का पूर्ण आभास देती है। सराय के अधिकारी की माकृति हिंडुयों का ढाँचा, मांस पेशियां, जोड़ मौर शरीर गाँठदार है। यह सब गित प्रदान करते हैं। इटली के इतिहासकार वैसारी का कथन है कि मैसैसियो की ब्राकृतियाँ अपने पैरों पर खड़ी होने वाली चिकित हुई है। यह सूक्ष्म विवेचन में अपनी विशेषता के लिए विख्यात हैं और मूर्तिकला के गुणों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। ब्रान्ससी गिरजाघर में "एक्सपलसन" ग्रीर वैपटिस्म" चित्र भी इसी प्रकार की विशेषता से ग्रोत प्रोत हैं।

मैसैसियो का एक भित्ति चित्र 'ट्रिन्टी'' है। स्मरगार्थक आलेखन और स्थान की चित्रित करने में मेसैसियो ने परिप्रेश्य के प्रति प्रधिक ग्रमिरुचि का प्रदर्शन किया है। इस चित्र में भित्ति को लोड़ दिया है और गिरजे के बीच के भाग को भ्रान्ति पूर्ण स्थान में परिवर्तित कर दिया है गिरजाघर एक ज्ञान्तरिक खजाने की भांति गुहा का रूप घारए। कर गया है। त्रिकोंण के समूह में उसने आकृतियों को चित्रित किया है। छातार्थों को अग्रंधरातल पर चर्च के बाहर चित्रित किया है। ग्रीर कुछ को पीछे कम होने वाले सामान्तर घरातल पर चित्रित किया गया है। दृष्टि का घरातल नीला है स्रतः गुफा में सब समाजाते हैं। कौराीय कथानक रूढ़ियाँ जिनमें रेखाओं के सुन्दर ग्रालेखन हैं स्मरएार्थंक ग्रालेखन को ग्रधिक महत्व देते हैं। मैसैसियों की तीव्र इच्छा, वास्तविकता को गहन अनुभव की बात, ने नवीन दृष्टि-कोएं को अवसर प्रदान किया। वाजैनटाइन कला की अति मानव को चित्रित करने की भावना का लोप होने लगा और एक वैज्ञानिक खोज आरम्भ हो गई कि किस प्रकार ग्रीम व्यंजना की नवीन विधि की ग्रीम व्यक्ति की जाय। ग्रत: शरीर रचना के ज्ञान की ग्रधिक जानकरी की रुचि हुई। उनकी श्राकृति, प्रकाश प्रच्छाया, ग्रौर विस्तार, रेखा और माकाशीय पित्रिध्य नवीन शिल्प कौशल के सिद्धान्त, विशिकाभंग के नियमों को भली भाँति प्रतिपादित किया गया। इस काल के ग्रन्य चित्रकार, पावलो यूसैलो (१३६७—१४७५) ए ड्रिया डैल कास्टागनो, (१३६७ से १४५७) डोमैनीको वैनी जियानी. (१४०० से १४६१) फिलिप्पो लिप्पी (१४०६ से १४६६), एन्टोनियो पौलायूली (१४२६ से १४६-) ए ड्रिया डैल वैरोसियो (१४३५ से १४८६) एलीमो वालडो विनेटी (१४२५ से १४६६), अम्ब्रो फ्लोरेन्टाइन, पाहरो डैला फान्ससका (१४४१ से १४६८) ग्रीर ल्यूका सिंगनीरैली (१४४१-१५२२) हैं।

पाइलो यूसेंलो ने परिप्रेक्ष्य के लिये बड़ा उत्साह प्रदिश्ति किया है। युद्ध के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं। स्थित-जन्य-लघुता पूर्ण आकृति, भाले, पीछे की और भिन्न भिन्न वस्तुयें मध्य की ओर ले जाती है, आगे सड़क भीर कम होती हुई आकृतियाँ सुदूर में गति-पूर्ण दृष्टि गोचर होती हैं। सिपाहियों का समूह भालों के साथ बाई ओर से आगे बढ़ता है। सड़क के साथ पूर्ण संतुलन है। प्रभाववादी समूह मधिक स्पष्ट होता गया है। यहाँ अप भूमि में घुड़ सवार सिपाहियों की वेषक आकृतियाँ दृढ़ खड़ी हो जाती है। उनमें गित कक गई है। प्रत्येक आकृति स्पष्ट चित्रित है। रेखाओं से आकृति भली भाति चित्रित हैं। वैज्ञानिक पद्धित के द्वारा इन्होंने बड़ा नवीन चित्रण किया है।

एलीसो वालडो विकेटी का कलागार इस समुदाय का केन्द्र था। धर्म निर्पक्ष विषय विशेष कर श्राभिजात्यवादी श्रोर व्यक्ति चित्र प्रत्येक श्रपना व्यक्तित्व लिये हुये कलाकारों की तूलिका का ध्येय था। टेम्परा की श्रपेक्षा तेल रंगों के वे साधन खोजे जा रहे थे जिससे चित्र के सूखने में समय लगे। वालडो विकेटी के "मैडोना" (arial and linear Perspective) नमस्थ श्रीर रेखा परिप्रेक्ष्य को मनी



पुनुरुत्थान काल पाग्नोलो स्रोसेलो की रचना जिसमें चित्र रचना के तत्व, चित्र घरातल के समानान्तर स्रोर पाविक गति की स्रिभिव्यन्ति है



का चमेड का

एँड्रिया डेल के स्टेगनो द्वारा नवयुवक पुष्ट ङैविड ढाल चिक्र (नेशनल ग्रार्ट गैलरी, वार्सिगटनें)

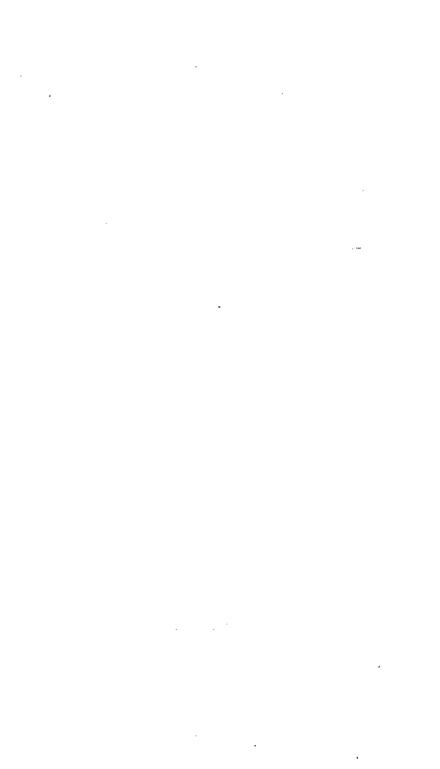

मांति प्रतिपादित किया है। यूसैलो ने जिस प्रकार घोड़ों को बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित किया है वालडो विनेटी की ''मैं डोना'' में वही गुए और स्थूल रूप चित्रित किया है। यह आकृति बड़ी विशालता की ओर बढ़ती है परन्तु इसका पीछे के दृश्य से कोई स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। दोनों एक इशारे से जीवधारी आलेखन के रूप में बंधे हुये हैं, पदें, बाल और घुभावदार स्रोतों से निर्मित मधुर कोंगा उसकी सुन्दरता को द्विगुणित करते हैं। इस प्रकार की कथानक रूढ़ियां प्रकाश और प्रच्छाया के यथा स्थान चित्रण से अलकारिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ए ड्रिया उत्त कास्टैंगनो का एक चित्र ''यूथफुल डैविड'' है। डैविड का आनुपातिक चित्रण, गति, सजीवता, पृष्ठ भूमि में दिजली की चमक का स्थान स्थान पर ग्रंकन, बड़ा प्रभावशाली है। इस चित्र की एक प्रति वाशिगटन की नेशनल गैंलेरी ग्राफ आर्ट में सुरक्षित है।

फाफिलिप्पो लिप्पी मैंसैसियो के सम्पर्क में ग्राया श्रौर उसने ग्रपनी छाप लगाते हुये एक नवीन प्रकार की रचना की। फा ए गैलिको की शोभन लेखन कजा की रेखायें भी उसको प्रभावित कर सकी ग्रौर उसने इस शैली को भी ग्रपने चित्रों में स्थान दिया। उसने दशाशील मानवता से परम्परागत धार्मिक विषयों से प्रभावित होकर जीवन के ग्राकर्षक ग्रौर शोभन पक्षों का ग्रपनी कला द्वारा दिग्दर्शन कराया।

एन्टोनियोपोलायुलो ने स्रारम्भ में सुनार की कला को स्रध्यम किया। प्रयोगात्मक विधि से मूर्तिकला का स्थान प्राप्त किया। चित्रयविनिका पर चित्र बनाने स्रोर स्रालेखन रचना के सिद्धान्तों का प्रयोग किया। एक छोटे चौखटे में एक चित्र "हेराकिल ह्याड़ा का वध कर रहा है" बड़ा स्नाकर्षक है। हेराकिल राक्षस के एक सिर को प्रपने बायें हाथ में पकड़ कर उस पर फपट रहा है। स्रपने सीधे हाथ से गदा के द्वारा उसको बध करने की चेष्टा करता दिखाया गया है। नीची भूमि पर टेड़ी मेड़ी नदी उसके पृष्ट भूमि पर दिखायी गई है। वालडो विनेटों की 'मैडोना" की भाँति ही दृश्य चित्रित किया गया है। हेराकिल की माँसपेशियाँ स्रोर जोड़ों का स्पष्टीकरण समय की गति में यथास्थान कार्य कर रहा है। एक पैर समकोण पर भुका है उसके पंजे पृथ्वी को संगुलियों से पकड़ रहे हैं। दूसरा पूरा फैला हुस्रा है। वह स्रपनी समस्त शक्ति से स्राधात करने की स्रोर स्रग्न दे । वैरनसन ने एन्टोनियो पोलायुलो की कला के सम्बन्ध में स्रपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि स्राँदोलन को गति प्रदान करने स्रोर गति पूर्ण स्नाकृतियों के चित्रण में, मानव शरीर का उसकी शारीरिक शक्ति स्रोर पौरष स्रिक्ता में पोलायुलो की कला करते स्राधात करने स्राभव्या साल्योचना में पोलायुलो की कला स्रस्या स्राधान है। चीर फाड़ करके स्रथवा स्राखोचना स्राभव्या मानविया का स्रमान है। चीर फाड़ करके स्रथवा स्राखोचना

कें द्वारा वह परिप्रेक्ष्म और शरीर रचना के सिद्धान्तों का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी व्यस्त था। प्रबंक गित में ब्राकृति रचना को वह बड़ा महत्व देता था प्रत्येक माँस पेशियों की क्या गित हीती है वह उनका स्वभाविक चित्रण करना चाहता था। उसने हमेशा ऐसे विषयों की खोज की जिनमें शरीर के प्रत्येक ब्रंग की गितिपूर्ण चित्रित करें और उस गिति चित्रण में प्रत्येक ब्रंग की माँसपेशियों की जी स्वमाविक देशा ही उसकों चित्रित करे। "नंगे ब्रादमियों की लंडाई" चित्र बड़ा रीचिक हैं। प्रत्येक ब्राकृति की भिन्न २ मुद्राय है ब्रौर उन मुद्रायों में ब्रंग प्रत्येग की मीस पेशियों का क्या स्वरूप होता है, पोलायुकों ने बड़े संजीव ढंग से चित्रित किया है। प्रत्येक ब्राकृति प्रचंड शक्ति का संक्षेप हैं। मनुष्य की निष्ठुरता ब्रीर भयानक वास्तविक ब्रामिव्यंजना का संजीव चित्रण है। इस चित्र की पृष्ट भूमि में पेड़ ब्रौर पोघों का दृश्य चित्रण संतुक्त का कार्य करता है। दृश्य का वास्तविक चित्रण और लीकाचारी रचना का ब्रंपूर्व संतुक्त इन चित्रों की ब्रंपनी विशेषता है।

पाइरो डैला फ्रान्सिसका के दो चित्र "महारानी शैवा का महाराज सीलीमन से भेंट" ब्रीर "रीसुरेक्सन ब्राफ काइस्ट" हैं। एक लंकड़ी के पूल के सामने रानी भुकी हुई हैं। यह पेंड कास बनने के लिय लकड़ी प्रदान करेगा। रानी ग्रीर उसकी सेविका मिलकर पूरा समूह बनता है एक ब्राकृति से दूसरी ब्राकृति तक प्रकाश श्रीर अधकार का क्षेत्र भीर नीचें भाड़ लगाती हुई पौशाक की रेखायें पेड़ के साथ स्वरं मिला रही है। सफेर्ड घोड़ा अन्दरं की श्रोर हरकत कर रहा है। पास में हलके टोप और कार्ले घोड़े वाला सर्वार हैं। ऊँची नीची पहाड़ी की शान्तिमय गति चित्र के गौरव को बेढ़ाती है। विशाल स्थान में हर एक ब्राक्टति यथोचित श्रीर ठीक है। असीम श्रासमान पेंड़ के ऊपर है। मानव भावनाश्चों से परें गहन शान्ति पवित्र भीर गौरव पूर्ण मार्कृतियों में प्रसारित है। प्रत्येक मार्कृति ज्यामितीय साधारण पन में समाप्त हो गई है। दूसरे आंश्रीतियों के साथ उसका अंक संदृशें भौचित्य है। भ्रीसमान की गहेनता न भूलने वाला नीला रंग, बादल और कुंहरा का भावास्तविक स्वरूप, प्रकृति में भिन्न-भिन्न है। ग्रतः ग्रेसीम पृथकत्व में कमें होता है। कुछ पौरानों में रंग गहरे नीने में बदल जाजा है। चित्र में पीला, सूखा, प्रकाश प्रत्येक आहीत को प्रत्यक्षे करता है। गहरा प्रकाश श्रीर पृष्ठ भूमि में स्फूर्ति, कीमलता दृष्टिगोचर होतीं है। गहरें लाल, हरें, स्रोर सोने की पौशाकें वातावरण को विरोघाभास प्रदान करतीं हैं।

पाइरो डेला फांसेसिका का "रींसुरेक्सन आफ दी क्राइस्ट" भित्ति चित्र अपार शास्ति का द्योतक है। इसमें वाइजैनटाइन शैली की छाप है। एक सीधा



एन्टोनियो पोलायुलो (१४६५-१४८० ई०) का नग्न व्यक्तियों का युद्ध



एलग्रेसो (१५७७ ई०) के चित्र 'एजम्पशन ग्राफ दी बरजिने का बेलनाकार ग्रौर घनाकार घनफल में स्थान का विश्लेषणा

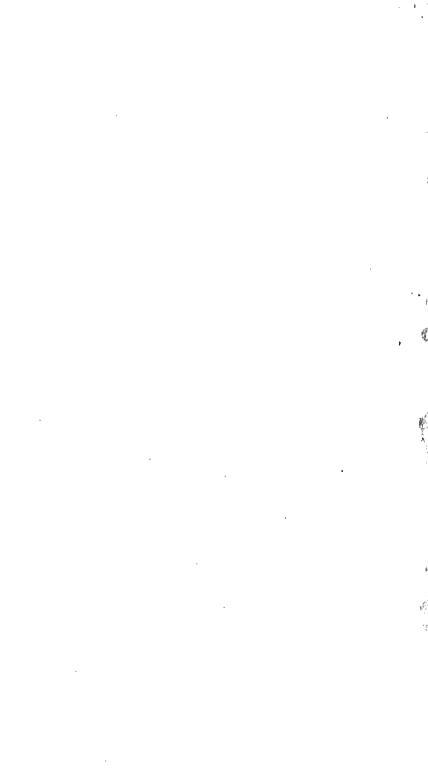

सामने की मुद्रा में आकृति साथ में लम्बवत, भंडा, पेड़, साथ-साथ विरोध में पड़ी रेखाओं के बीच और कर्णवत सोते हुये चौकीदार एक दूसरे का विरोध प्रविश्वत करते हैं। खड़ी आकृति की गम्भीरता पदों की वक्र रेखाओं में लीन हो जाती है। खड़ी आकृति की गम्भीरता पदों की वक्र रेखाओं में लीन हो जाती है। इसका गतिहीन गुएा गित में विलीन हो जाता है। भावना में पूर्तिवत आकृतियाँ और उनका सूक्ष्म विवेचन अवलोकनीय है। इन चित्रों में गिएत के वैज्ञानिक गुण, परिप्रेक्ष्य, शरीर रचना के सिद्धान्त अपने तत्वों में अवित हो गये, और अव्यक्ति पूर्ण भावात्मक आकृतियाँ उनकी रचना का ध्येय बन गई। भित्ति चित्रों की रचना में अलंकार का उचित स्थान गृहएए करते हुये आकृति का सम्बन्ध यथोचित रहा और स्थापत्य कला के गुए। विद्यमान रहे।

ल्यूका सिंगनोरेली का एक चित्र "लास्ट जजमेन्ट" विख्यात है। चित्र में गित है, माँस पेशियों के चित्रण में ग्रंग प्रत्यंग का यथोचित उद्योग, भ्रौर पौरूष में तनाव उल्लेखनीय हैं। एन्टोनियों पोलायूलो के चित्रों में यह भलक मिलती है।

१५वी शताब्दी में प्रयोगवादी कलाकारों का दूसरा समूह था। फा एंगैलीको (१३८७--१४४५ ई०) एक पादरी था। इनका लालन पालन गिरजाघर में हुआ था, 'क्वारी का राज्याभिषेक" चित्र में ईसा स्रौर क्वारी कन्या को राज्य सिहासन पर चित्रित किया गया है। यह सिहासन बादलों का है और सुनहरी किरणें प्रकाशित हो रही हैं। उसके चारों तरफ फरिक्ते क्रीर संत लोग एकत्रित हैं। चौखटा चमकदार रंगों का नमूना है। बुहारती हुई वक रेखाश्रों में सोने का प्रयोग किया गया है केन्द्र के समूह के पास परिश्तों के पर्दे कितने प्रभावशाली हैं। संत ग्रौर फरिश्तों के बाहरी वृत में लय की पुनरावृति हुई है। बाई ग्रोर एक संत घुटनों के बल फुका हुग्रा है। सीधी तरफ बीन हाथ में लिये दूसरा संत भुक रहा है। ऊपर के स्थान को विगुल प्रभावशाली रूप से घेरे हुये हैं। फा ए गैलिको की कृतियों में ग्राकृति ेको स्पष्टताः ग्रपनी विशेषता रखती है । उसकी चित्र**ंरचनाःके**ंतत्व—रेखाः, ं दृढ़ और सुन्दर लेखन कला, बहुत गहरे रंग, ग्रधिकतर स्थानों में नीले रंग का प्रयोग, गुलाबी और हरे रंग की मिलावट के साथ छितराया हुन्ना सोने के रंग का प्रयोग हैं। यह लघु चित्रों की कला है, टेम्परा टेकनिक के साथ अनुवादित है और उस गुरा का एक विशेष चमकदार उदाहररा है। फ्लोरेन्स में जो तबीन मार्ग का अनुसरएा किया जा रहा था वह फा ए गैलिको की रचना

में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उसके द्वारा रिचत सोने की भूमि का प्रयोग दृश्य चित्रण को स्थान दे रहा है। स्थापत्यकला के सूक्ष्म विवेचन भी जो पुनुरुत्थान काल की देन है ए गैलिको की रचना में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।

१ १ वीं शताब्दी में चित्रकारों के दो समुदाय थे। एक समुदाय मैसेसियों के अनुयायियों का था तथा दूसरा फा ए गैलिकों के अनुयायियों का था। कुछ और कलाकार भी इन्हीं शैलियों को अपनाने वाले थे। वैनोजो गोजोली (१४२०-१४६६ ई०) व्यक्तिगत गिरजाघरों को सजाने में बड़ा दक्ष था। उसकी सजावट चटकीली थी। "मांगी की यात्रा" का चित्र स्पष्ट रूप से मैडीसी के दरबार के तमाशे व्यक्त करता है। डोमैनीको गिरलेन्डायो (१४४६-१४६४ ई०) ने "सेन्टा मैरिया नोवेला" चित्र में न्यू टेस्टामेन्ट के दृश्यों को चित्रित किया है। तत्कालीन फ्लोरेन्स के मनुष्यों और उनके व्यवहारों का बड़ा विशद चित्रण है। धनी सौदागरों के व्यक्ति चित्र बड़े स्पष्ट चित्रित हैं। इस समुदाय की शैली बड़ी चटकीली, सरल रूप से आकर्षित करने वाली है। कभी-कभी इस शैली में गम्भीरता का भी पुट मिलता है, जो वैज्ञानिक समुदाय से मेल खाता है। मूर्तिकार उसीडेरियों के समुदाय से समानता रखता है। इस समुदाय के चित्रकार घरातल का लावण्य और ग्रालंकारिक ग्राकर्षण में ग्रधिक विश्वास करते हैं।

इस सजीव ग्रौर जागरूक शताब्दी के नवोदित चित्रकारों ने ग्रनेकानेक प्रकार के शोधकार्य के द्वारा ग्रपने व्यक्तिगत प्रभाव से नवीन रूप दिया। १६वीं शताब्दी के चित्रकारों में मुख्य सेन्ड्रो वोटो सैली, लिनारडो डी विन्सी, रैफैल, माइकेल ए गैलिको, फा वारटोलोम्यो, ग्रौर ए ड्रिया डेल सारटो, के नाम है।

सेन्ड्रो वैटीसैली (१४४४ से १५१० ई०) की ग्रिष्ठिक प्रवृति सुन्दर लेखक शैली की रेखाओं के प्रति थी। उसकी शिक्षा वास्तिवक स्कूल में होने के कारण यह शैली अधिक विकिसत हुई। वह फ्लोरेनटाइन स्कूल का एक विशेष प्रकार का विद्यार्थी था। वह मुख्य घारा से अखग था। जैसा देखा वैसी रचना करने की अपेक्षा उसने दृश्य संसार को स्थापत्य कला का रूप दिया और उसी के अनुसार चित्रित किया। ग्वोटो की मूर्तिवत रेखाओं की अपेक्षा फारस की लघु शैली के चित्रों की शैली को अपनाया। एक चित्र ''बर्थ आक बीनस'' (प्रणय देवी का जन्म समुद्र पर एक सीपी में किनारे की और दी शक्तिशाली पछवा हवा की देवियाँ गुलाब के फूलों की वर्षा कर रही है। सीधी तरफ एक अप्सरा एक ब्रोडनी के साथ उससे मिलने के लिये



पाइरो डेला फांसेसका का 'रि-सुरेक्सन स्राफ काइस्ट' भित्ति चित्र (गैलारी स्राफ वोरगोमेन सीपोलाको)



तीव्र गित से ग्रागे को बढ़ रही है। यह संयोजन एक बड़े वृत खण्ड पर बना हुग्रा है। वह हवा की ग्राकृतियों की ग्रोर उठ रही है, ग्रीर प्रशाय देवी के सिर के ताज तक उठ जाती है। वाल लहरारहे हैं ग्रीर ग्रप्सरा की भुजाग्रों ग्रीर ग्रोढनी की रेखाग्रों द्वारा नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। शीपी के ऊपर के वक्त की ग्रोर इसकी पुनरावृति हुई है। इसके चारों तरफ पर्दें, वाल, पंख ग्रीर पानी में उनकी स्नायुयों की गित ग्रठखेलियाँ करती है। प्रशाय देवी की लम्बी लचीली ग्राकृति सपाट है, इसकी लम्बी शान्तिपूर्ण रेखायें नीचे क्षितिज से ग्रलग खड़ी हैं। रूप की रेखायें सुन्दर ग्राकृतियाँ बनाती हैं। उनकी ग्रपनी एक विशेषता है। बालों के ग्रुड़ने से, सिर के भुकने से, एक गित मिलती है। वैटी शैली के चित्रों की ग्रपनी एक विशेषता है।

वैटी शैली का एक चित्र "कौलूमनी" (म्राक्षेप) की रचना म्रभिजात्यवादी साहित्य के भाघार पर हुई है। यह ग्रीक चित्रकार एपिल्स के चित्र की प्रति लिपि है। यह भाबात्मक चित्र है। ग्राक्षेप, द्वेष, विश्वासघात, घोर निपराध व्यक्ति को न्यायधीश के पास ले जाते हैं जिसके कानों में अनिभन्नता, श्रीर शंका गूंज रही हैं। बांई श्रीर नग्न सत्य, एकान्त में प्रार्थना कर रहा है। जैसे ही सत्य बद ला लेने वाले समुदाय की श्रोर बढ़ता है पश्चाताप उसको देखता है। चित्र में प्रवृति सुडील संतुलन से प्रसुडील संतुलन की ग्रीर है। इसकी गति पाइव भाग की भोर है भीर स्थापत्य कला सम्बन्धी ढाँचे में ठीक व्यवस्थित है। न्यायाधीश के समक्ष समूह को केन्द्री भूत करने के लिये इस चित्र का परिप्रेक्ष्य रेखा और प्रकाश भ्रत्थकार की व्यवस्था से मिल जाता है। आकृति में गति और चमकदार रंग का प्रभाव बढ़ जाता है। कारण यह है कि यह सब गतिहीन स्थापत्य कला सम्बन्धी ढाँचे पर व्यवस्थित है, तटस्थ रंग श्रीर सोने के मध्य शीतल श्राकाश श्रीर समुद्र दिखाई देता है। 'डिवाइन कोमेडी' वोटी सैली की रेखा चित्र की एक विशेष प्रकार की रचना है। दांते की ग्रभि व्यंजना इस रूप में नाटकीय कविता से कहीं ग्रधिक गौरवपूर्ण है। रेला द्वारा श्रंकित अग्र भूमि में पर्वत की चट्टान और पुष्ठ भूमि में ऊँची ं चट्टानों के मध्य एक लपट का समूह ग्रग्रसर होता है। उसके सामने विरिजल और दाते घूम रहे हैं। जो आत्मायें अग्नि में पवित्र हो गई हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। म्राकृति सिर्फ रेखा चित्रों में ही है यद्यपि यह प्रयत्न किया गया प्रतीत होता है कि रंग का प्रयोग भी किया जाय। टूटी-फूटी, स्वरित, भीर उछलती कूदती रेखायें दृढ़ रेखायों द्वारा प्रतिवंधित हैं, ग्रान्दोलन को वैसी भावुकता पूर्ण गति प्रदान करती है जैसी संगीत अथवा नृत्य में अनुभव की

जाती है। उनसे भी उत्तेजना उत्पन्न करने वाली लपटें उठती है। ग्रतः प्राकृतिक ग्राकार के प्रति वोटीसैली की यही भावना थी जो पूर्वी देशों में पाई जाती है।

वोटीसैली के समकालीन लिनारडो डि विन्सी (१४५२—१५१९ई०) है । यह विचारधारा में वोटीसैली से भिन्त है। यह पुनुरुत्थान काल का संक्षेप संग्रह है। लिनारडो के पिता सेर पाइरो डि विन्सी भले परिवार के व्यक्ति थे। श्रीर उस समय फ्लोरेन्स के लिखित पत्रों को प्रमाशित करने वाले म्राफीसर थे। वह कला निधान लिनारडो एंड्रिया वैरोसिहो (१४३५— १४८८ ई०) का शिष्य था। वैरोसिहो योग्य मृतिकार श्रौर चित्रकार था। लिनारडो का क्षेत्र सीमित न था। मृतिकला और चित्रकला के साथ उसने वैज्ञानिक विषयों का भी श्रध्ययन किया था । भूगर्भ विद्या, वनस्पति शास्त्र, शरीर रचना, स्थापत्य कला इन्जीनियरिंग इनमें मूख्य थे। मूर्तिकला के श्रवशेष समाप्त हो चुके हैं। विडसर के रायल पुस्तकालय में उसकी नोट बुक स्केचवुक ग्रादि का पाँच पन्नों से ग्रधिक का विशाल संग्रह है। यह सब उसकी अप्रमाणभूत विद्या की गहनता और गम्भीरता और विशालता का परिचायक है। विख्यात चित्रों में मिलन का भित्ति चित्र, "लास्ट सपर", नेशनल गेलेरी का "वरिजन म्राफ दी रौकस" ग्रीर लौवर का "गाम्रोकोंडा" उल्लेखनीय हैं। १४८२ ई० में उसने मिलन में म्रावास बनाया यहाँ उसकी कला शैली का बड़ा प्रभूत्व रहा ग्रौर स्थानीय कला स्कूल के विद्यार्थियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसका व्यक्तिगत सौंदर्य ग्रीर शिष्टता श्रनुपम थी। वार्तालाप में वह बड़ा प्रभावित करने वाला था, शक्ति उसमें इतनी थी कि घोड़े की नाल को शीशे की भाति मोड देता था। उसमें शासन की शक्ति, शेर का साहस श्रीर फाकता की सी नम्नता थी। वह पश्चों की प्रेम करता था। चिड़ियों को पीजड़े में नहीं देख सकता था। फ्लोरेंस के बाजार में यदि वह उस स्थान से होकर जाता जहाँ चिड़ियां विकती है तो चिड़ियाँ खरीद लेता था श्रीर उनको छोड़ देता था। उस समय जिन कलाकारों पर उसका प्रभाव पड़ा वे ल्यूनी . (१४७४ से १**५३**२ ई०) वोलटेफियो (१४६७ **से १५१**६ ई०) एम्ब्रोजिपो डा प्राडिस (१४७२ से १५०६ ई०) स्नादि विशेष उल्लेखनीय हैं । ये कलाकार उसके ब्राचरएाता की प्रति लिपि की मौलिक रचना में उतनी दक्षता प्राप्त न कर सके । लिनार डो ग्रति श्रेष्ठ मेघावी गुर्गो से परिपूर्ण था। श्रादचर्य यह है कि उसके सब गुणों के श्रव प्रमाए। विद्यमान नहीं हैं उसकी तत्कालीन इटली की चित्र कला पर गहरी छाप है। पन्द्रहेवी शती के

प्लोरेनटाइन स्कूल की पूर्ण छाप से परिपूर्ण पूर्ण व्यक्ति यदि कोई है तो वह लिनार डो कहा जाता है। लिनार डो ने एक पत्र मिलन के डयूक को लिखा था। वह पत्र बड़े महत्व का है। उसके सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान इस पत्र से होता है। पेंटिंग के ऊपर उसके कुछ संस्मरण है जिनमें उसने चित्रकार के सम्बन्ध में लिखा है। उसके झब्दों में "एक योग्य चित्रकार को दो विशेष बातों का चित्र के चित्रण में व्यान रखना पड़ता है। वह ग्रादमी भौर उसकी ग्रात्मा के ग्राभप्राय ग्रथवा ग्राशय को चित्रित करता है। पहिले की ग्रपेक्षा दूसरी बात को चित्रित करना सरल कार्य नहीं है क्योंकि ऐसा करने में उसको उनके ग्रग प्रत्यंग ग्रौर उसकी माँस पेशियों को यथोचित चित्रित करना है।

लिनार डो जिस समय वैरोसिहो के वहां साधारतया ट्रेनिंग पाता था उसी समय वह अपनी आकृति को कागज के ऊपर बड़ी सरलता और स्वा-भाविकता से चित्रित कर देता था। उसका कहना था कि पेंटिंग दर्शक को तभी आश्चर्य चिक्त कर सकेगी जब वह ऐसी चित्रित की जावे कि जो वस्तु जैसी है उसको हूबहू वैसी ही चित्रित की जा सके और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको पृथक कर दिया जावे। प्रकाश विशेष कर प्रसारित प्रकाश और प्रच्छाया के द्वारा चित्रित करना चित्र को प्राण देना है। साथ काल अथवा बुरे मौसम में मैंने स्त्री और पुरुषों को देखा है और इस बात का अनुभव किया है कि उनके मुख पर कितना सौंदर्य और कोमलता होती है। लिनार डो ने अपने वैज्ञानिक धारणा के कारण संसार के विनीति पक्ष और उसकी सौंदर्यात्मक चेतनता को भली प्रकार समभ लिया था।

लिनारडो को समभने के लिये कुछ चित्रों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करें।
एक चित्र ''मैंडोना श्रीर शिशु' का है। यह रेखा चित्र है। रेखाश्रों के द्वारा
माता श्रीर शिशु का चित्र है जिसमें वात्सल्य प्रेम श्रीर श्रानन्द खायक
श्रात्मीयता भली भाँति श्रीकत की गई है। इस चित्र में श्रात्मा की आचना का
स्पष्टीकरण तो है ही साथ ही साथ लिनारडो का पूर्व श्रेम के प्रति प्रतिष्ठा
श्रीर शाग्रह है।

एक चित्र 'एडोरेसन' का है इसमें लिगारडो ने मैडोना को केन्द्र में स्थित किया है। इस चित्र में स्थान और मनोवैज्ञानिक समस्या का कुछ अंशों में बड़ी सुन्दर हल प्रस्तुत किया है। नाटकीय समुदाय में एक मेल दिसाया गया है वे सब किस प्रकार केन्द्रीय ग्राकृति के साथ केन्द्रीभूत होते हैं, और केन्द्रीय ग्राकृति प्रथक नहीं मालूम पड़ती है। दूसरे वे ग्राकृतियां केन्द्र की ग्राकृति के साथ पूजा, श्रर्जना और भिनत में लीन है। ग्रतः समस्त चित्र में बालक ईसा को केन्द्रीभूत करके समीप की ग्राकृतियां उसका प्रधानत्व स्वीकार करती हुई उस ग्राकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य करती हैं। पृष्ठ भूमि में नाना प्रकार की बस्तुयें हैं—घुडसवार, स्थापत्यकला के ग्रवशेष, पेड, ग्रौर दृश्य, ग्रादि ये सब ठोस, ग्रग्नभूमि, से थोड़ा ही संयोजनात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। बड़े पेड़ श्रवश्य में उनको साथ साथ बांधने में सहायक होते हैं। ग्रभी गहन स्थान की पूर्ण व्यवस्था भली भाँति नहीं प्राप्त हो पाई है।

लिनारडो एक स्थान पर कहता है कि चित्र रचना का उद्देश तीसरे माप का ग्रस्तित्व न होते हुये भी भ्रान्ति उत्पन्न करना है।

नियम निष्ठता श्रीर चित्तक्षोभ "एडोरेसन" श्रीर "लास्टसपर" की गहन समानता है। "लास्टसपर" की कुछ विशेषतायें इसके विपरीत हैं। इस-चित्र में नाटकीय गति है। शान्तिमय वातावरण के कारण इसमें अन्य चित्रों की अपेक्षा अधिक नाटकीय गति है। एक साधारण विशाल कमरे में एक बड़ी मेज के ऊपर दर्शक के समानान्तर महात्मा ईसा ग्रीर उसके बारह ग्रन्यायी बैंठे हैं। उनके हाथ फैले हुये हैं। महात्मा ने एक प्रश्न किया है कि तुममें से एक मुक्तको अवश्य घोखा देगा । तुरन्त तीव्र वेग के साथ प्रत्येक पूछता है क्या में हूँ।" भावात्मक व्यवस्था के कारए। इस चित्र में स्पष्टता ग्रौर शक्ति है। चित्र के मध्य में महात्मा ईसा का चित्र है। यह अपने अनुयायियों से बिल्कुल पृथक पूर्ण शान्ति में है। इसके पीछे एक खिड़की है। इस चित्र में स्थापत्य-कला सम्बन्धी ढाचें में यही एक वक है। सभी रेखाओं का केन्द्र सम्बन्धी बिन्दु केन्द्र की माकृति तथा उससे सम्बन्धित वक्र पर ही केन्द्री भूत होता है। इस शान्तिमय ढांचे के साथ विद्रोही मनुयायियों के चार समुदाय सुसज्जित हैं। ये समुदाय भ्रापस में मिले हुये हैं। इसका प्रमागा यह है कि इनके हाथों श्रीर भूजाश्रों, की गति एक सी है श्रीर सिर का मोड भी समान है। सिरे की दो आकृतियां अधिक शान्त हैं और पूर्ण शान्ति के प्रतीक महात्मा ईसा ँसे<sup>ि</sup>केन्द्रीभूत होकर चित्र की महान शान्तिका स्वरूप पूर्ण हो जाता है। यह सब गति पार्श्व की है ग्रीर चित्र धरातल के समानान्तर है। गहराई में कुछ इससे पृथक<sub>़ि</sub>हो गई है। "लास्ट सपर" का चित्र कुछ नष्टहो गया है, परन्तु अपनी विशालता और प्रभाव के लिये विख्यात है।

्र एक चित्र 'मैडोना आफ दी रौकस'' है इसमें आलेखन की समानता को अभग करके प्रच्छाया के रहस्यों और प्रवृतियों की सुन्दर अभिव्यंजना है। चित्र सम्बन्धी तत्वों के प्रयोगुने बड़ा आकर्षिक परिवर्तन है। यह एक विशेष



लिनारडो (१४८१-१५०४ ई०) का ग्रपूर्ण चित्र 'एडोरेशन ग्राफ मागीयूफीजी फ्लोरेन्स में, (ग्रलीनारी)

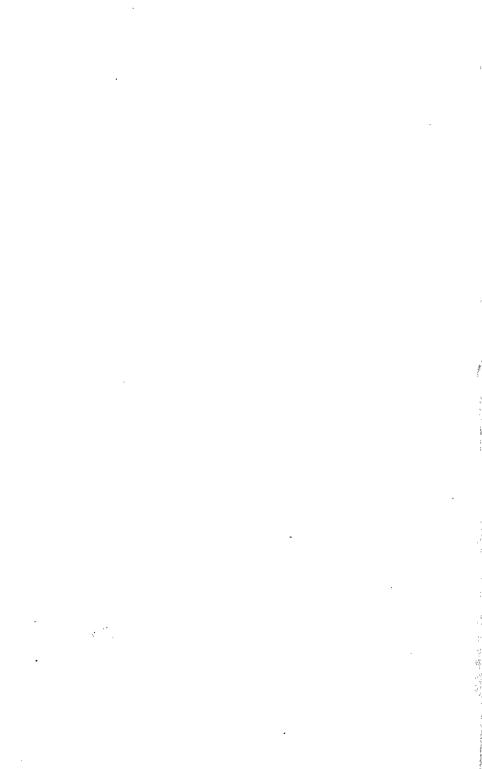

प्रकार का पुनुहत्थान काल का ग्रालेखन है जिसमें सब श्राकृतियां एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। रेखा की श्रपेक्षा उच्च प्रकाश ग्रीर गहन प्रच्छाया सुन्दर नमूना है। चित्र में प्रकाश ग्रीर ग्रंधकार की श्रिभिव्यंजना कमशः है। लिनारडो का इससे क्या भाव था ग्रीर वह चित्ररचना के सिद्धान्तों में किसको ग्रधिक महत्व देता था, ज्ञात होता है। उच्च प्रकाश ग्रीर गहन प्रच्छाया के प्रति लिनारडों का पूर्व प्रेम था। इस चित्र में तैल माध्यम के द्वारा उसको ग्रिधक उभार मिला, ग्रीर "मैडोना ग्राफ दी रोक्स" ग्रीर "मौनालिसा" के सूक्ष्म ग्रन्तर से वह ग्रीर भी स्पष्ट हो गया।

"मौना लिसा" एक वरामदे में म्राराम कुर्सी पर विराजमान है। उसके पीछे पत्थर की म्राड मौर खम्मे घुं घला दृश्य उपस्थित करते हैं। वह जानेवी डेल गाम्रोकोन्डो की धमंपत्नी का व्यक्ति चित्र है। वह साधारण पोशाक पहिने हैं, कोई गहना नहीं घारण किये हुये है। उसके बाल ढीली छिल्लियों में लटक रहे हैं। एक हलका कपड़ा ग्रोढे हुये है। इस चित्र को देखने से वालडो विमेटी की मैंडोना का स्मरण हो जाता है। इस चित्र में लिनारडो ने नकशानवीसी की शक्ति, ग्राकृति को ग्रंकित करने की योग्यता, चित्र के प्रति विश्लेषणात्मक समभ, प्राकृतिक वस्तु में हूवहूपन, ग्रौर संयोजन की विशालता बड़ी बुद्धिमानी से व्यक्त की है। कला इतिहास में इस कारण उसका एक विशेष स्थान है ग्रौर चित्रकला के विकास में भी यही सब बड़े सहायक सिद्ध हुये हैं।

इसके साथ ही हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सामान्य विचारों में रुचि रखता था, जिसने पन्द्रवीं शती के वैज्ञानिकों के शोधकर्म के आधार पर चित्र कला और मृतिकला के नियमों का पालन करते हुये आकृति को विचारों के व्यक्त करने का माध्यम बनाया वह माइकेल ए गिलो वाउनरोटी था। उसने अपने जीवन काल में (१४७५—१५६४ ई०) प्रत्येक लिलत कला के दीर्घकाय कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न किया। अपूर्व बुद्धि में वह देव था। शरीर में वह छोटा था। उसके दुर्भाष्य ने उसके उदासीन स्वभाव को अधकार पूर्ण कर किया था। शरीर से वे ईसाई न थे परन्तु आन्तरिक रूप से उसमें ईसाई धर्म की गहरी भावना थी। इटली उसके सामने राष्ट्रों का बड़ा युद्धस्थल हो गया। यह उसके तथा उसकी जन्मभूमि के लिए दुःस की बात थी। उसके भाई बहिन अधोग्य थे। यही दशा उनके बच्चों की थी। माइकेल उनके लिये तिस पर उदारा था। उसने जूलियस सीजर का मकबरा बनवाया परन्तु

बहुत समय तक उसको पूर्ण न कर सका । वास्तव में माइकेल ए गिलो एक मूर्तिकार था। चित्रकला को उसने ग्रस्वीकार रूप में ग्रहए। किया था। भावनाम्रों के प्रत्यक्षीकरण में मानव म्राकृति को प्रयोग किया परन्तु उसका अपच्याप्त पाया। उसका विश्वास था कि अतिमानव का अनुभव दृष्टि सम्बन्धी नियमों के ही द्वारा नहीं हो सकता। उसने यह खोज की थी कि मानव माकृति उस भावना के विरुद्ध किस प्रकार माँदोलन खड़ा कर सकती है जिस पर प्रभाव न हो। उसकी कलात्मक ग्रैली दस्तकारी स्रौर मूर्तियों के प्रति सौंदर्यात्मकता पर ग्राधारित थी । ग्रतः उसकी चित्रक्ला में मूर्तिकला के अधिक गुण विद्यमान हैं। तीन गिरजा घरों के भित्ति चित्रों में इटली की चित्रकला ने एक युग स्थापित किया । ग्वोटों ने १४०५ ई० के ग्रास पास एरीना के गिरजा-घर में, मैसेसियों ने (१४२४-१४२६ ई०) तक ब्रान्ससी के गिरजाघर में, श्रीर माइकेल ए गिलो ने (१५०५ -- १५१२ ई०) तक सिसटाइन के गिरजाघर में जो भिति चित्र हैं वे इसका प्रमांगा है। जैसा ऊपर कहा गया है कि माइकेल ने अपने को मूर्तिकार समक्ता परन्तु जब पोप जूलिस द्वितीय ने सिसटाइन के गिरजाघर की छतकी सजाने का ब्रादेश दिया तो उसने विद्रोह किया परन्तु पोप अपनी बात पर दृढ़ रहा। इस माइकेल ए गिलो ने कहा ''ग्रच्छा यदि पोप को ग्रपनी ग्रन्दर की छत को सुसज्जित कराना है ग्रवस्य करावे परन्तु जैसा वोलिफन ने सुभाव दिया कि उसे देखने के लिये उसको अपनी नाक बढानी पड़ेगी। इस गिरजाघर के अन्दर की छत को सुसज्जित करने की योजना पर विचार करें तो यह योजना निरर्थक स्रौर विवेक शून्य है। इस भिति चित्र की रचना में कलाकार को और देखने में दर्शक को तेपस्यों के ग्रेंतिरिक्त कुछ भी नहीं है । मानवता का गहन संघर्ष उसके ऊपर गरजता है। सब बातें उसमें विलीन हो जाती हैं ग्रौर भितिचित्र पीले दृष्टि-गोंचर होते हैं। जब चित्र को पहली बार देखते हैं तो बड़ा भारचर्य होता हैं। सूक्ष्म ग्रह्ययन से धीरे धीरे समस्त समुदाय बड़े आलेखन में परिवर्तित ही जाता है। उसको समस्त कथानक रूढियों की लयपूर्ण ढंग से पुनरावित होती है परन्तु असुलयता से सब भाग उचित सम्बन्ध में आ जाते हैं। दृष्टि ेएक आकृति से दूसरी आकृति पर पड़ती है। पादरी और जादूगरनी अथवा भविष्य कहने वाली ऐसे आले में बैठती है जिसके चारों तरफ चार चौकोर ैंखरेंभें हैं। जिन पर पोटीन नगा है । ये खम्भे चित्रित कारनीर्स को साधते हैं यही किन्द्रीय चौसटे को बनाते हैं यही चौसटे पादरी भीर चौसटे में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इसी कारनीस में लकड़ी का सांचा है जिस पर नंगी तसवीर विराजमान

है। छोटे चौखट के हर एक सिरे पर इसी प्रकार का जोडा है। छोटे चौखटे खौर बड़े चौखटे के बीच में गोल प्राचीन तमगा है जो इनको संभालता है ये आकृतियाँ अलंकारिक और एक रूप करने के उद्देश की पूर्त करती हैं। प्रत्येक जोड़ा प्राचीन तमगे की सहायता से पुनरावृत्ति पूर्ण लय के द्वारा पूरी छत में दृष्टि को बड़े चौखटे से छोटे चौखटे तक ले जाता है। माइकेल ए गिलो ने छत के विशाल आँगन को ६ मुख्य भागों में विभाजित किया है। पहिले भाग में संसार की रचना है। (१) ईश्वर अधकार से प्रकाश को अलग कर रहा है। (२) ईश्वर सूर्य, चंद्रमा, तारागणा और अपूर्व बुद्धि के मनुष्य की रचना कर रहा है। (३) ईश्वर पृथ्वी को आशीवाद दे रहा है, दूसरे भाग में मनुष्य के पतन की श्रुं खला है। (४) एडम की सृष्टि (५) ईव की सृष्टि (६) आकर्षण औन पतन, अंतिम भाग में प्राचीन ईश्वरीय प्रबंध के अनुसार लाग की निरर्थंकता (७) मोह का त्याग, (८) जल प्रलय (६) मोह का नशा है। नौ चौखटे एक दूसरे से सम्बद्ध हैं।

इतनी आकृतियों का एकत्रित होकर इकाई की अनुरूपता में होना आक्रचर्य की बात है। यह सब असम्भव हो जाता यदि एक ही रंग का स्थापत्यकला सम्बन्धी चौखटा समस्त समूह को संभाले न होता। गहरे रंग में अंकित मानव आकृतियाँ ही सदैव माइकेल को प्रभावित करती रही। माइकेल एंगिलो ने इस प्रकार छत को सजाया, इसका कारण यही है कि उस को संसार में सबसे उत्तम आकृति मानव आकृति ही प्रिय थी। मानव आकृति उसको इस कारण अधिक सुंदर प्रतीत होती थी, क्योंकि उसका आक्ष्मित उसको इस कारण अधिक सुंदर प्रतीत होती थी, क्योंकि उसका आक्ष्मित उसको इस कारण अधिक सुंदर प्रतीत होती थी, क्योंकि उसका आक्ष्मित उसको इति नहीं प्रत्यक्ष होती। इस कारण उसने इसको अति साधारण रूप से नग्न रूप में अथवा वस्त्र पहनाकर और बिना पृष्ट भूमि अथवा अलंकारिकता के अभिव्यक्त किया। मुखाकृति को आदर्श रूप नहीं दिया।

एक चित्र "पादरी फैरेम्पाह" का है। माइकेल ने इसको साधारण व्यक्ति करके चित्रित किया है। "फैरेम्पाह" विचार मान बैठे हैं। उनका सिर उठे हुए हाथ पर रखा है। तूलिका की विशाल चोटों से उसके ग्रंग प्रत्पंग को चित्रित किया है। इस रचना में मूर्तिकला के चिह्न स्पष्ट विद्यमान हैं। पैर, घड़, भुजायें ग्रीर सिर के भिन्न २ भाग मिलकर मानव ग्राकृति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। मुद्रा से गहन विचार मग्न होने की सूचना मिलती है। सीधा कंधा भुका हुग्रा है, सिर का भार सीधे हाथ पर है, लचीला बायाँ हाथ ग्रौर समस्त शरीर का भार बड़ी सजीवता से चित्रित है। इस पादरी को ग्रलग व्यक्तित्व नहीं दिया गया है। इस चित्र से यह बात ही नहीं स्पष्ट होती कि "फैरेम्पाह" गहरे विचार में मग्न है ग्रथवा माइकेल एंगिला एकान्त ग्रौर चिन्ता में सोच रहा है; बिल्क यह समस्त मानवता का प्रतिनिधित्व करता है कि किस प्रकार मानव जीवन समस्या ग्रौर रहस्यों को विचार कर विचार मग्न हो जाता है।

बीस नग्न श्राकृतियां चित्रित करके माइकेल अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने मूर्तिकला के अन्तंगत जिन नग्न चित्रों की बात सोची थी, यहाँ उसको यह अवसर मिला कि वह इन आकृतियों के मध्य अपने आदर्श की पूर्ति करता हुआ आनंद लाभ करे। सब चित्रों का उद्देश्य अलंकारिकता है। एक आकृति दूसरी आकृति से लोक विरुद्धता पूर्ण होते हुए भी प्रत्येक आकृति आन्तरिक मान को भली गाँति व्यक्त करती है।

माईकेल एंगिलो का एक चित्र 'कियेशन ग्रॉफ एडम'' छत के सबसे बड़े चौखटों में से एक है। यह दो स्थूलों में विभाजित है। यह चौरस पृष्टभूमि के सहारे चित्रित हैं। माइकेल खोटों के गुणों से प्रभावित था; ग्रत: उनका प्रति रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। एडम एक पहाड़ी पर है जो जागरूक दिखाई गई है। विश्राम पूर्ण आकृति की शारीरिक शक्तियाँ टेढी-मेढी पहाड़ियों में व्यक्त की गई हैं। पीछे को भुके कंघे, घूमा हुन्ना सिर, तेजा से भुके हुये पैर और ढीली और फैली भुजायें तथा पैर एक दूसरे के स्रमुरूप हैं। जहाँ यह ब्राकृति शान्त है वहीं इसके विपरीत एक दूसरा समूह है जा ईश्वर ग्रौर उसकी सेविका शिवतयों का है। यह सब बड़ा प्रभाव पूर्ण है। चित्र की गति अवलोकनीय है। दोनों आकृतियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक से उस माकृति की मुद्रा जैसी-एडम की लचीली मौर निर्जीव मौर ईश्वर की कसी हुई और मौलिक-शिक्त स्पष्ट व्यक्त होती है। इन सब म्राकृतियों में हम उनकी मृति सम्बन्धी विशेषतात्रों का लोप नहीं पाते हैं। माइकेल एंगिलो ने एक पत्र में स्वयं कहा है कि इस प्रकार की चित्र रचना करना मेरा व्यवसाय नहीं है। यह मेरा समय व्यर्थ गया। ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी सहायता करो। माइकेल के चित्रों में मूर्तिकला के गुराों का प्रभाव सर्वत्र मिलता है। वह आकृति को संघर्षपूर्ण स्थिति में व्यक्त करने में आनंद लेताथा। उसकी कला में शांति का ग्रभाव है। माइकेल के चित्रों में वह

फ्रा फिलिप्पा लिप्पी का मैडोना ग्रौर वालक दो फरिश्तों के साथ (१४५७हैं ई०)(यूकीज़ी फ्लोरेन्स)



माइकेल ए गिलो (१५०५-१५१२ ई०) का डिफेरेटिव मूड (सिस्टाइन की छत शे)

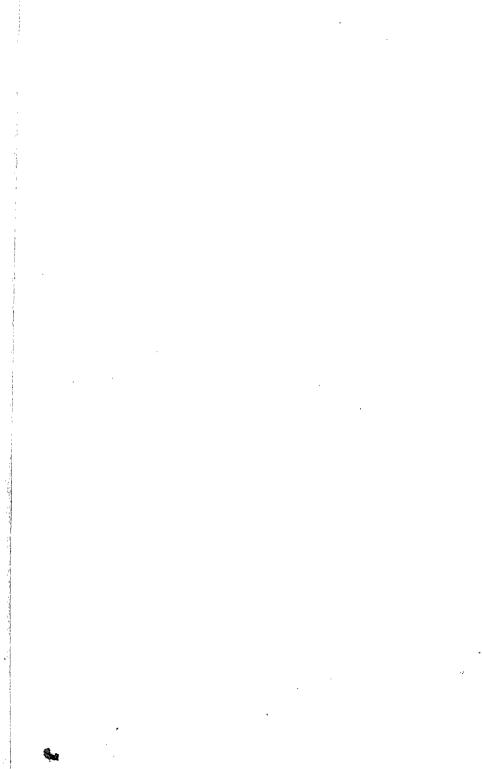

पराकाष्ठा है जो स्रन्यत्र नहीं प्राप्त होती। उसकी रचना को देखकर हम स्रपनी मौलिकता को भूल जाते हैं।

रैफैल (१४८३—१५२० ई०) में मनुष्यों के समूह को व्यवस्थित करने की असाधारण शक्ति और गुण का अनुभव किया जाता है। यह उम्ब्रिया का निवासी और पैक्जिनो का श्विष्य था। इस कला-गुरू की विशेषता विशालता में थी। रैफैल ने यह गुण आरम्भ में ही प्राप्त कर लिया था। यह सब उस पहाड़ी क्षेत्र का प्रभाव था। पैक्जिनो का एक भित्ति चित्र ''क्स्सीफिक्सन'' जिसका वर्णन पहिले किया जा कुका है शाँतिपूर्ण मुद्रा का है और विषय नाटकीय एवं करुणा रस पूर्ण है। चित्रकार ने भित्ति के घरातल को तीन पूर्णाथक मेहराबों में विभाजित किया है। प्रत्येक में लय है। बड़े आधार का त्रिभुज बनाने के लिए इन उदासीन और भावुक आकृतियों को स्थापत्य कला सम्बन्धी इकाई के रूप में स्थित किया है। इन आकृतियों के पीछे एक विशाल दृश्य है जिसमें घाटी, निदयाँ, पेड़ इन सबके ऊपर आकाश है। बायीं ओर को लम्बे कोमल पेड़ों से उसकी विशालता अधिक बढ़ गई है। इस दृश्य की रेखायें शान्तिमय हैं और बहुत दूर तक विस्तारित हैं। इस प्रकार समस्त फासला नीलाकाश में विलीन हो गया है।

उम्बिया के होने पर भी रेफेंल फ्लोरेनटाइन स्कूल का विद्यार्थी था। एकी भूत होने की पर्याप्त शक्ति के कारण उसने अपने समकालीन चित्रकार ल्योनारडों, माइकेल एंगिलों से ही लाभ नहीं उठाया अपितु मेंसैसियो, डोनाटेलों और चौलुआउलों से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। रेफेंल द्वारा चित्रित मैंडोनाओं की श्रृंखला जो गोन्डुका से सिसटाइन के गिरजाघर तक इस बात की सूचक है कि किस प्रकार फ्लोरेनटाइन कलाकारों ने इस उम्ब्रिया की बुद्धि को स्वरूप प्रदान किया है। "लावैल फार डिनेयर" में आकृतियों को समुदायित करने में ल्योनारडों का प्रभाव और बालक ईसा के अशान्ति पूर्ण मुद्रा के मोड में माइकेल एंगिलों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। समूह का दृश्य स्वभाविक रूप से बड़ा आकर्षक है और उम्ब्रिया की शान्तिपूर्ण और विशालता की भावना प्रत्यक्ष है। यद्यप समस्त चित्र में स्थान की विशालता है परन्तु चित्र में मैंडोना का प्रभाव अपनी विशेषता रखता है।

"सिसटाइन मैडोना" एक विख्यात भित्ति चित्र है। इसकी रचना इसके मुख्य पादरी पोप सिक्सटस द्वितीय के स्वामित्व में हुई थी ग्रौर यह पायसेन्जा के सिसटाइन पादरियों के निमित्त रचा गया था; ग्रत: इसका यह नाम पड़ा। इस ग्रालेखन में संफेद और काले का विरोध तथा गहनता के साथ गित में विरोध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह ग्रालेखन साधारणतया पिरामिडल सामूहिकता पर ग्राधिक ग्राधारित है। शुभ्र ग्रीर प्रकाशयुक्त ग्राकाश के विरोध में मैडोना ग्रीर बालक दृढ़ समूह है। इसमें कोमलता पूर्ण ग्रान्तरिक ग्रीर बाह्य गित है। नभ मंडल की शुभ्रता में सर्वोच्च प्रकाश है। नीचे की भुकी हुई ग्राकृतियों के कारण इसका प्रभाव ग्रीर बढ़ गया है। एक ग्राकृति ग्रान्तरिक ध्यान में है तो दूसरी बाह्य। जहाँ एक ऊपर की ग्रीर निहार रही है तो दूसरी नीचे की ग्रोर। 'मैडोना ग्राफ दी चेयर' का इसी प्रकार का भावात्मक ग्रालेखन है ग्रीर समुद्र की मछली की भाँति सुदर दृष्टिगोचर होता है। रेफ़ैल का वेटीकन का भित्ति-चित्र सबसे श्रेष्ट प्रतीत होता है।

एक भित्ति चित्र "डिसपूटा" है जिसमें दो वृत खंड सम्मुख धरातल से अन्दर की ओर घूम रहे हैं। केन्द्रीय अक्ष रेखा पर एक दूसरे के समीप पहुंचते हैं। ऊपर का वृत खंड आसमान के दृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। महात्मा ईसा सेन्टजोन और क्वारी के बीच में विराजमान है। उसके चारों तरफ सन्त, फरिश्ते और देवदूत हैं ऊपर की ओर ईश्वर है नीचे फाखता है। नीचे, के वृत खंड में भिन्न समुदाय हैं। तिखाल के चारो तरफ को एकत्रित गिरजाघरों के चारों पिताओं के प्रति प्रत्येक आकृति अपनी गति, रेखा और रंग के द्वारा अपना अपना अंश प्रस्तुत कर रही हैं। तिखाल के पास काले रंग की आकृति में सबसे अधिक प्रकाश में धर्म के रहस्य का प्रतीक आलेखन का केन्द्र बिन्दु स्थित है। यह दृश्य बड़ा सौम्य है और दो समुदायों के मध्य की सूचना देता है।

सबसे प्रभावशाली भित्ति चित्र "एंथेन्स के स्कूल" का है। इसकी व्यवस्था स्थापत्य कला सम्बन्धी बड़ी प्रभावशाली है। यह १६वीं शती के श्रादशों में ऐक्य का सूचक है और बड़ा गहन चौखटा है। इसमें श्राकृतियाँ इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि दीवें वृतीय श्रांदोलन केन्द्र से सब श्रोर भूलती सी दृष्टिगोचर होती हैं। फिर श्ररस्तु श्रौर प्लेटों की श्राकृति की श्रोर भूलती है। यह महराबों के द्वारा निर्मित हैं। चित्र घरातल से केन्द्र बिन्दु की श्रोर एक न्यूनता-पूरक श्रांदोलन श्रन्दर के फर्श, सीढ़ियों श्रौर दो विराजमान श्राकृतियों की श्रौर से कम होने वाली रेखाश्रों की श्रोर ले जाता है।

प्रभावशाली गौरव रूप देने वाला ऐक्य जो उच्च पुनुरुत्थान में स्थापत्य गौर मूर्ति-कला में पाया जाता है उसकी ही भलक चित्रकला में भी स्पष्ट

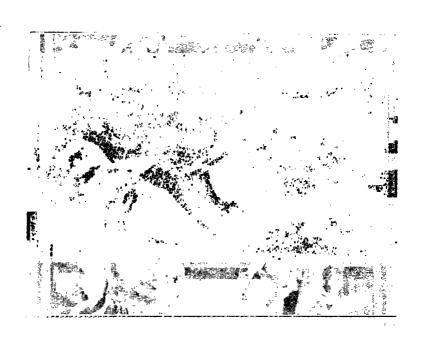

माइकेल एंगिलो (१५०८-१५१२ई०)का चित्र कियेशन आफ एडम्र (सिसटाइन की छत से)

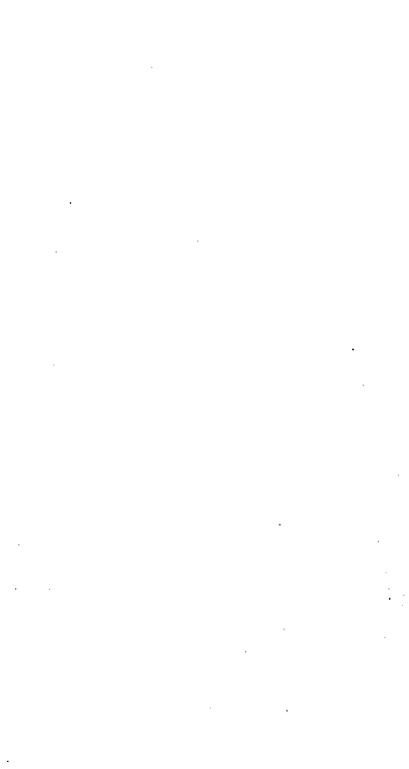

दृष्टिगोचर होती है। रैफेल श्रौर माइकेल एंगिलो के भित्ति चित्र इसके प्रमाण हैं। कुछ वहीं रूप फा बारटोलोमियो श्रौर एंड्रियाडेल सारटो में भी दृष्टिगोचर होता है।

एंड्रिया डेल सारटो (१४=६ -१५३१ ई०) की "मैंडोना आफ दी हारचीज" में शानदार आकृतियाँ केनवेस को ढके हुए हैं। इस चित्र में पिरामिड सम्बन्धी परम्परागत समान समूह प्रतिध्वनित पाते हैं। प्रकाश फैंला हुआ नहीं है। १६वीं शदी का यह एक पक्षीय आन्दोलन का स्वरूप है। इसमें गहन छाया है जिससे विवरण खोये हुये हैं। किनारे मिलन और सम्पूर्ण व्यवस्था में चक्करदार आन्दोलन दृष्टिगोचर होता है। यह सब प्रत्येक आकृतिको अलग-अलग और एक दूसरे के सम्बन्ध को व्यवस्थित किये हुये हैं।



## उत्तरी इटली की चित्रकला

## 88

उत्तरी इटली की चित्रकला उनरी इटली के मुख्य शहरों में वैनिस मिलन, बेरोना, मैन्दुआ, फैरारा, वोलोग्ना, और पैडुआ हैं । वैनिस सबसे श्रेष्ट है। जिस द्वीप पर यह स्थित है वह ग्राड्रियेट समुद्र के सिरे पर नमकीले दल दल में है। इस स्थान पर उत्तरी इटली के लोग पाँचवीं शदी के असम्य श्राक्रमण कारियों से बचने के लिये यहाँ रहते थे। यही कारण है कि यह क्षेत्र इटली से पृथक बिलकुल स्वतंत्रता पूर्वक विकसित होने लगा था। ग्रारम्भ में वैनिस के निवासी समुद्र से डरने वाले लोग थे। पूर्वी क्षेत्र से ग्रधिक सम्पर्कित थे ग्रीर ग्रपने कलाकारों को कुस्तुन्तुनिया के दरबार में चित्र रचना करते थे। वैनिस के बाजारों में सुन्दर किमखाब, रेशम, जवाह-रात, धातु की वस्तुयें समीप-पूर्व से लाये हुये सेवकों की भर मार थी । राज-नैतिक दृष्टि से वैनिस दृढ़ क्षेत्र था। एक निरंकुश राजा राज्य करता था। वातावरण बडा शान्त था। जिस प्रकार इटली के ग्रन्य नगरों में समय-समय पर कलह ग्रौर उपद्रव होते थे यह नगर उससे मुक्त था। धार्मिक नीति से वैनिस ग्रधिक स्वतंत्र था श्रौर रोम की शक्ति ग्रौर प्रभाव से बहुत दूर था। यहां के लोग सेन्ट मार्क के अनुयायी थे।

यहाँ का जीवन फ्लोरेन्स के जीवन से बिलकुल विपरीत भाव का था। यहाँ के लोग बड़े शान शौकत का जीवन व्यतीत करते थे। कुछ चित्रकार गाग्रोवनी वैलिनी, कारपैसियो, टिनटैरैटो, ग्रीर वैरोनीज ग्रादि की कला कृतियाँ इनके उदाहरण है। उत्सवों में भड़कीली तड़क भड़क थी। धार्मिक ग्रीर सामाजिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाये जाते थे। मजबूत की मखाब, सुनहरी कसीदाकारी, ग्रीर मोतियों की बेलों की भर मार थी। प्रेम का विशाल ग्रीर ग्रित ब्यय पूर्ण प्रदर्शन, वहां की विशेषता थी। वैनिस में साधारण जीवन व्यतीत करने वाला ग्रीर धार्मिक व्यक्ति सहानुभूति का पात्र न था। ,यद्यपि यह क्षेत्र बड़ा विकसित ग्रीर सम्पन्न था परन्तु यहाँ की कला पर तत्कालीन इटनी की कला का प्रभाव स्पष्ट था। १५वीं शती तक वैनिस की चित्रकला पर वाइजेनटाइन ग्रीर गौथिक शैली का पूर्ण प्रभाव था। यहाँ चमकदार रंगों का प्रभाव स्पष्ट था। समीप पूर्व में तथा यहाँ का प्राकृतिक जीवन बड़ा रंगीला होने के कारण यहां तड़क भड़क बहुत थी। साथ ही साथ प्लोरेन्स का प्रभाव भी ग्रपनी विशेषता रखता है। इन सबके होते हुये भी वैनिस की शैली का व्यक्तित्व स्पष्ट था।

जैकोपो वैलिनी (मृत्यु काल १४७० ई०) वैनिस की चित्रकला का प्रवर्तक माना जाता है। उसकी नोट बुक से विदित होता है कि वह प्रकृति प्रेमी था, पेड़, पहाड़, फूल, पशु आदि से बडा प्रेम करता था। उसकी कल्पना के यही विषय थे। ग्रभिजात्य विषयों के प्रति भी उसकी ग्रधिक रुचि थी। इस नोट बुक में स्थापत्य कला संबंधी विवरण प्राचीन मूर्तियाँ, पौराणिक देवता, वन देवता श्रादि की ब्राकृतियाँ चित्रित हैं। प्राचीन रोमन उपनिवेश पेंडुश्रा का प्रभाव भी वैनिस की चित्र कला पर पड़ा। इसका धार्मिक ग्रीर सांस्कृतिक प्रभाव सदैव पड़ता रहा। हेलन गार्डनर का कथन है कि यह स्थान महान इतिहासकार लीवी का जन्म स्थान है। लीवी को ग्रभिजात्य वादी वस्तुग्रों से बड़ा प्रेम था। उसमें बड़ा धार्मिक प्रेम था ग्रतः वह सेन्ट बरनार्ड के प्रश्नों का उत्तर बड़ी सफलता से दे सका था। इतना ही नहीं ग्वोटो ने "एरीना चेपिल" को १३०५ ई० में चित्रित किया था। पाम्रोलो यूसैलो १५वीं शदी के मर्घ भाग में इसी क्षेत्र में चित्र रचना कर रहा था। यह १४४३ ई० में डोनाटेलो "गाटामैलाटा" की घुड़ सवार मूर्ति की रचना करने ग्रीर पवित्र वेदी को संजाने ग्राया था। इस प्रकार पैडुगा बड़ा प्रभावशाली स्थान था। उत्तरी इटली के लोग प्रकृतिवाद की लहर से प्रभावित थे। फ्लोरेन्स के लोगों ने वास्तविक बातों को ग्राकृति का रूप दिया था। परन्तु वैनिस के लोग ग्राकृति का रूप नहीं दे सके। प्रत्येक वस्तु में ग्रानन्द का अनुभव किया। उनको ग्रलंकारिक रूप दिया।

ए ड्रिया मैनटैंगना (१४३१ — १५१६ ई०) ने उत्तरी इटली की अलंका रिक शैंली को फ्लोरेन्स की गम्भीरतापूर्ण वास्तविकता प्रदान थी। डोनाटेलो की वास्तविकता से प्रभावित होकर इसने पेंडुआ में शिक्षा प्राप्त की। इनका चित्र "कूसी फिक्सन" में दोनों प्रभाव विद्यमान हैं। अग्रभूमि में एक पहाड़ी चट्टान पर "तीन कौस" की आकृतियाँ हैं दो समूह दर्शकों के हैं। ये रोम निवासी हैं और ईस्म के मित्र कहलाते हैं यह चित्र सेन्ट जैना की वेदी के पीछे की चित्रकारी के दृश्य का एक भाग है जिसकी रचना मैन्टैंग्ना ने की थी। यह एक लम्बा चौखटा है जो वेदी के ऊपर लटकता है। इसमें कुछ संख्या में भित्ति चित्र है जिनका विषय वेदी चित्रों से मिलता है। कौरटौना में फा-एंगैलीको के द्वारा रचित "एननसियेशन" उसका एक भाग है।

यह वर्णित दृश्य दो कर्ण धरातलों पर व्यवस्थित है जो दो कोनों से परावृत होते हैं। ग्रीर केन्द्रीय कॉस पर एक दूसरे को काटते हैं। इस चित्र में ग्रैन्टेरना की प्रत्येक रोमन वस्तु को चित्रित करने की लालसा को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रत्येक कॉस के ऊपर उसकी कठोर वास्तविकता की स्पष्ट भलक है गौथिक शैली में रेखा चित्रण की भावना भी उसी प्रकार स्थान पाती है।

मैंन्टेरना ने गौन जैजा परिवार के भित्ति चित्र की रचना की है। इस दरबार में उसने बहुत समय तक सेवा की थी। मैन्द्रमा के किले की भित्ति पर इस चित्र की रचना है। दो खम्बों के बीच एक उथले स्थान पर चित्र की रचना बड़ी दृढ़ता से हुई है एक खम्बे की ग्रोर एक स्वाभाविक पर्दा खींचा गया है जो दर्शक को बड़ा मनमोहक दृश्य उपस्थित करते हैं। बाई स्रोर को नवाब लुडोविको गौनजैजा विराजमान हैं उसके हाथ में उसके मंत्री द्वारा दिया हुआ एक पत्र है। उस पत्र को पढ़ कर उसकी मुद्रायें ऐसी प्रतीत होती है मानो वह कुछ कह रहा हो । सीघे हाथ की स्रोर वेग्नम दृढ़ता पूर्वक बैठी है और नवाब को निहार रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पत्र से भी उसका कुछ संबंध है। एक छोटी ब्रालिका एक सेव हाथ में लिये हुये है। वह फल को मैनचैसा की ग्रोर बढ़ा रही है। उसके बाई ग्रोर एक बौना है वह मनोविनोद का साधन है। उस समूह में दरबारी तथा उसके परिवार के लोग हैं। यह बड़ा शानदार गम्भीर परिवार दृश्य है पत्र की घटना अप्रमुख घटना है। विशेषता यह है कि प्रत्येक ग्राकृति का स्वाभाविक चित्रण दर्शक को मोहता है। नवाब उच्च विचार वाला व्यक्ति है, सफल शासक है। उसके मंत्री की बड़ी नाक है और तिरछा आँखों से देख रहा है। वह बड़ा स्पष्ट भौर

वैभव युक्त है गौरवपूर्ण वेगम के मुख का स्वरूप अच्छी ग्रह्णी का है। प्रत्येक ग्राकृति का गहन प्रभाव है परन्तु सब ग्राकृतियों का मैत्रीपूर्ण लौकिक संबंध नहीं है। नीचे की छत में भ्रान्ति को बड़े स्पष्ट ढंग से व्यक्त किया है।

त्राकृति के गहन श्रध्ययन में मैन्टेग्ना ने उत्तरी इटली में वही कार्य किया जो डोनाटेलो श्रौर मैसेसियो ने फ्लोरेन्स में किया था । श्राभजात्यवादी मूर्ति कला के संग्रह जो उसके संग्रहालय में पाये जाते हैं बड़े सुन्दर उदाहरण हैं। उसकी कला में पुरातत्व ज्ञान की भलक है। प्रच्छाया, प्रकाश का विशेष प्रभाव है, सूर्यास्त का दृश्य ही क्या नगर का गौरव सा प्रतीत होता है।

उत्तरी इटली में उत्साही कलाकार दूसरा एन्टोनेलो-डा-मैसीना (१४३० — १४७६ ई०) है। इस कलाकार के आरिम्भिक ज्ञान का पता नहीं है परन्त उसकी कला उत्तरीय योख्पीय कला से सम्पिक्त अवश्य है। उसके खिन्यूणें वास्तविक व्यक्ति चित्र में विश्वसनीय स्थूलता है। उसके एक चित्र 'सेन्ट फैरोम अध्ययन में'' में देहात के चित्रों और दृश्यों का एक असमान उदाहरण है। उसमें आन्तरिक प्रभाव है। तेल रंग की शैली को विशेष प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया है। उत्तर के लोगों से उसने रंग और घरातल के प्रभाव का अध्ययन किया था। जब मैन्टैग्ना पैडुआ में ही निवास करता था जैकोपो वैलिनी और उसके परिवार ने उसी क्षेत्र में यात्रा की। मैन्टैग्ना ने जैकोपो की पुत्री से विवाह कर लिया। उसके पुत्र की मित्रता का यह फल हुआ कि वैनिस में गम्भीर वास्तविकता का प्रभाव फैला। जैन्टिल वैलैनी की मुख्य लालसा अपने पिता के वर्णनात्मक शैली का अनुकरण करना था अतः उसके चित्रों में वैनिस के तमाशों के चित्रण की विशेषता पूर्णतया है।

इस वर्णनात्मक रुचि की पराकाष्ट्रा विटौर कौरपैसियों (१४६० — १५२२ ई०) की ऊंची कल्पना में दृष्टिगोचर होती है। जेन्टिल के तमाशे में चित्रित गम्भीर समूहों में गित और रूचिकर आकर्षण है जैसा सेन्ट उरुसुला शृखला में स्पष्ट है। तत्कालीन वैनिस की साफ मलक है। उनकी पोशाक में शानदार वस्तुयें हैं। स्पष्ट रंग के चिन्ह हैं। इस प्रकार के रंग के चिन्हों का प्रभाव सजीव आलेखनों और पूर्ण प्रकाश के प्रयोग में है। "सेन्ट उरुसुला के स्वप्न" का चित्र बड़ा सजीव है। कमरे की जगह का कितना उपयोग है। बाह्य और आन्तरिक प्रकाश का अन्तरीय खेल है। इससे कमरे में प्रकाश का भिन्न-भिन्न माप है अतः स्थान की वास्तिविकता का बड़ा ज्ञान होता है बड़ा साधारण आलेखन है। खड़ी और पड़ी वकरेखाओं की सुन्दर व्यवस्था, कर्णों

का विरला प्रयोग सब मिलकर दृश्य में सुन्दर सामंजस्य उत्पन्न करते हैं।
जैकोपो वैलिनी के पुत्र गाम्रो वनी वैलिनी (१४२६ - १५१६ ई०) ने
नवीन पथ की खोज की। १४६० ई० का एक म्रारम्भिक प्रकाशन "पाइटा"
है। इस चित्र में गहन भावुकतापूर्ण संक्षिप्त चित्रण है। रेखाकृति में कठोरता
है, उदासीन रंगों का प्रयोग है। पृष्ठभूमि में नीचाध रातल, विशाल म्राकाश,
बड़ी रेखाम्रों की म्राकृति के बादल, सब मिलकर शान्तिमय वातावरण उपस्थित
करते हैं। ग्रमभूमि में तीन म्राकृतियाँ है जिनका म्राधा भाग चित्रित है।
मुखाकृति में शोक भावना है। चित्र में क्वारी भीर सेन्ट जोन मृत ईसा के
शरीर को संभाले हुये हैं। ईसा का सिर क्वारी की म्रोर मुका हुम्रा है।
माध्यात्मिक भीर लौकिक रूप से संघर्ष पूर्ण सामंजस्य है। यद्यपि चित्र में
कर्गेणीय स्थित है ग्राकृति की तीव्र खोज है भीर स्थूलता का सम्बन्धी था।
मूर्तिवत् है। गाम्रोवनी का विद्रोह वैनिस सम्बन्धी था। जैसा म्रारम्भ के
चित्रों में पाया जाता है उसकी चित्र रचना भावना में गहनता और म्राकृति
का सारणार्थक पन म्राधिक न था।

गाम्रोवनी का एक दूसरा चित्र "फ़ारी चर्क की मैडोना" का चित्र । इस संयोजन में गिरजाघर के दृश्य का चित्रगा है । केन्द्र में अर्धवृत सोने से कढ़ा हुआ भरोखा है । उसी स्थान पर मेडोना उच्च सिहासन पर विराजमान है । दोनों तरफ को दो संत उसकी ग्रोर भुके हुये हैं । यह दोनों संत गिरजाघर के दो रास्तों पर खड़े हुये हैं । गिरजाघर की इमारत में स्थापत्य कला सम्बन्धी ग्रोर सन्तों के दोनों समूहों में मनोवैज्ञानिक एकता का प्रभाव प्रदिशत करता है । पुनुष्ठत्थान काल की खुदाई से पूर्ण विशाल चौखटा, सम्पन्न प्रकाश ग्रोर ग्रंधकार की व्यवस्था, ग्रत्युत्तम सामग्री, ग्रोर चमकदार रंग वेनिस की चित्रकला के गौरव को प्रदिशत करते हैं ।

**東京というできるがあるのでは、大きのでは、これのでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、」」、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、「日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、「日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、** 

गाग्रोवनी वेलिनी का एक "लघु रूपक" चित्र वैनिस की चित्रकला शैली को प्रत्यक्ष करता है। इस चित्र की श्रग्रभूमि में काले सफेद पत्थरों का फर्श है। इसके केन्द्र में एक पेड़ के चारों तरफ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। स्त्री श्रौर पुरुष स्पष्ट रूप से खड़े हैं परन्तु ऐक्य का श्राभाव है। शेष चित्र में एक दृश्य है। 'जिसमें एक पहाड़ी भील चट्टानी पहाड़ों से घिरी हुई। इस चित्र में बाह्य स्थान की चित्र योजना की बड़ी पकड़ है जिसमें श्रग्रभूमि में श्राकृतियाँ स्वाभाविक रूप से दृश्य के साथ सम्बन्धित हैं। इस ऐक्य की विशेषता है कि इसमें समस्त क्षितिज समतल जिन पर प्रत्येक श्राकृति धरातल श्रौर रेखायें उचित स्थान पर स्थिति है संयुक्त नहीं हुये हैं; बल्क लगातार जग-



गाम्रोवेनी वेलिनी (१४६० ई ) का पाइटा भित्ति चित्र (त्रेश, मिलन में)

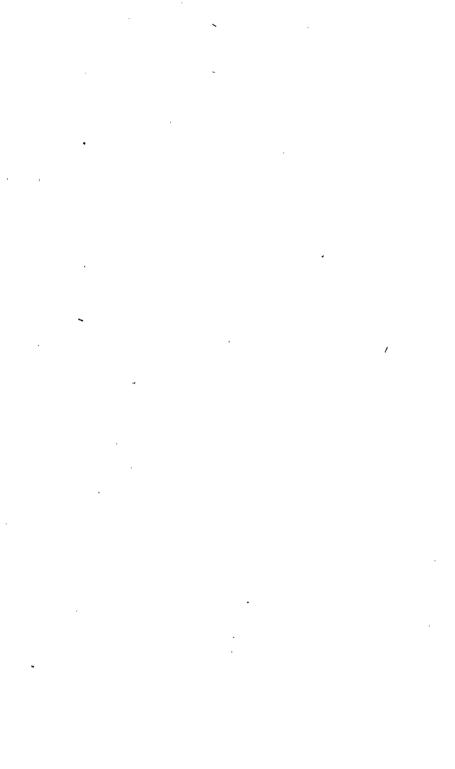

मगाहट पूर्ण प्रकाश और ग्राच्छादित कर देने वाले वातावरण का प्रभाव भी है जो समस्त ग्राकृतियों को मधुर स्वर में मिलाता है।

गाम्रोवनी के कलानगर में दो नव युवकों ने भी प्रवेश किया। यह नवयुवक वैनिस की चित्रकला शैली को एक नवीन दृष्टिकोए। देना चाहते थे। ये गाम्रोर गाम्रोन मौर टाइटन थे। गाम्रोर गाम्रोन (१४७८ - १५१० ई०) की थोड़ी कलाकृतियां प्राप्त होती हैं। ग्रल्प ग्रायु में ही इन्होंने अपनी भौतिक यात्रा समाप्त कर दी। आरंभ की "केसिल फाँको मैडीना" के चित्र में एक नवीन दृष्टिकोए। को स्थान मिला है। दृश्य-चित्रण पर ग्रिधिक बल दिया गया है। इसके चित्र के पूर्व वेदी की रचना में तीन पट्टियां तीन पत्तियों के समान होती थीं। प्रत्येक पर चित्र रचना होती थी। ये तीनों पट्टियाँ कबजों के द्वारा इस प्रकार जुड़ी हुई होती थीं कि उनको मोड़कर इस प्रकार एकत्रित किया जाता था कि एक विशेष प्रकार की ग्राकृति बनती थी। इस शैली में गाम्रोर गाम्रोन ने विशेष परिवर्तन कर दिया है। इस कलाकार की कृतियाँ उसकी व्यक्तिगत विशेषता ग्रीर शान्तिमय मुद्रा की सूचना देती. हैं। क्वारी ग्रीर बालक एक ऊंचे सिहासन पर खड़े हैं। दौनों ग्रोर संत लोग खड़े हैं। समस्त ब्राकृति में पिरामिड का स्वरूप बनता है। यह एक चौकोर चौखटे में स्थित है। जिसके ग्रंतर्गत घरातल, दीवार ग्रीर सिंहासन है। इस सबके पीछे एक जगमगाता दृश्य है। गहनता को समानान्तर रेखाम्रों द्वारा व्यक्त किया गया है. ये रेखायें ग्रग्नभूमि से क्षितिज की ग्रीर समाप्त होती हैं। धरातल यथा प्रमाण हैं। इसमें ग्रालेखन त्रिभुज ग्रीर चर्तु भुज के हैं जिनको भंडों के कर्णों के द्वारा गति प्राप्त हुई है। यही स्रग्रभूमि स्रौर पृष्टभूमि को मिलाते हैं। रंग योजना में मुद्रा को प्रेरणा प्राप्त होती है। गर्म लाल रंग को शीतल हरा और नीला रंग बल प्रदान करते हैं।

एक दृश्य "टेम्पेस्ट" का है। यह चित्र एकेटेमी ग्राफ वैनिस में सुरक्षित है। इसकी आकृतियाँ ग्राधीनस्थ हैं। ये भंभावात के दृश्य से जुड़ी हुई हैं। यही चित्र का विषय है। एक विशाल जगह में नक्काशी की गई है। नेत्र उस पर टकरा जाते हैं। बाई ग्रोर ग्राकृतियों से बादलों तक में छाया ग्रोर प्रकाश चित्र को बल देते हैं। इसी प्रकार एक चित्र "स्लीपिंग मैंडोना" का है। इस चित्र में आकृति ग्रोर दृश्य एक दूसरे के साथ हार का कार्य करते हैं। विशेषता यह है कि इतने पर भी एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। विशाल शान्तमय धरातल ग्रीर सुदृढ़ रेखायें जगमगाहट पूर्ण रंगीन सिकुड़े हुये कपड़े के साथ

एक स्वर होते हैं। इसकी कोमलता पूर्ण ढालू पहाड़ों में पुनरावृति हो जाती है। एक चक्करदार सड़क के द्वारा ग्रांखें दृश्य पर अटकती हैं और प्रकाशपूर्ण आकाश के विपरीत कालिमापूर्ण पेड़ों में विलीन हो जाती हैं। आगे चल कर काले रंग के पेड़ों की आकृति में वह मैडोना के सिर पर समाप्त होती हैं।

गाम्रीरगाम्रीन के एक चित्र "फेट चेम्पेट्री" में म्रारम्भिक व्यवस्था मधिक स्पष्ट है और सुडोल न होकर ग्रति सुक्ष्म है। खड़ी श्राकृतियों में पेड़ ग्रीर मकान धरातल के ब्रालेखन में ब्रौर पड़ी ब्राकृतियों में श्रोत्र, वीन की डोरियाँ पृष्ठभूमि ग्रौर ग्राकाश सम्मिलित हैं, इनसे विरोध प्रदिशत करती हुई कर्णवत भुजा, पैर और पहाड़ियों की परिधि रेखा और अन्य इसी प्रकार के विवरण श्रौर लहराते हुये श्राकृति ग्रौर भाडियों के वक्र चित्रित हैं। ये व्यवस्थित रेखा में ग्रंतज्ञान से ग्रधिक ग्रनुभव की जाती है । ये व्यवस्थित रेखायें वोटी-शैली के 'कालमनी' श्रौर रैफल के "स्कूल श्राफ एथेन्स" के विपरीत हैं। बंशी बजाने वाले की पोशाक में लाल रंग शीतल रंगों को केन्द्रित करता हुआ चित्र को जगमगा देता है। मांश, पत्थर स्रौर फाडियों से भिन्न-भिन्न प्रकार की रचना से ऐक्य का समर्थन होता है। यह सब सुनहरी चसक से सम्बद्ध है और वैनिस की चित्रकला की यह एक विशेषता है। ग्रालेखन के मेल को बढाने के लिये रंग का प्रयोग ग्रंलकारिक तत्व के रूप में नहीं होता बल्कि ग्राकृति की रचना में इसका प्रयोग अपृथक तत्वों के रूप में होता है। इसकाल में तैल चित्रों की रचना, छाया प्रकाश का कोमल मिश्रगा, ग्रौर ग्रस्पष्ट वातावरगा दृष्टिगोचर होता है यही वैनिस के श्रादर्शों की विशेषता है। "फेट चैम्पेट्री." में एक विशेष तत्व यह है कि इसमें गाम्रोर गाम्रोन म्रौर वैनिस स्कूल का समान प्रभाव है । इस प्रकार गाम्रौर गाम्रौन का ग्रामीरण जीवन के प्रति गहन 🧢 सूक्ष्मग्राहीगुण श्रौर वैनिस स्कूल की शान्तमय विचारात्मक मुद्रा का सजीव मिश्ररण है। इटली में वैनिस का प्रथम स्कूल था जहाँ प्राकृतिक प्रेम का पाठ पढाया गया ।

गाम्रोर गाम्रोन की शैली को अनुकरण करने वाले बहुत चित्रकार थे। इसमें से मुख्य टाइटन (१४७७-१४७६ ई०) पाल्मा वैशिहो, (१४८०-१५२६ ई०) पेरिस वोरडोन (१५००-१५७१ ई०) कारियानी (१४८०-१५४४ ई०) थे। नवयुवक टाइटन (१४७७--१५७६ ई०) ने म्रारम्भ में गाम्रोर गाम्रोन की शैली का अनुकरण किया। "कनसर्ट" चित्र से यह भाव-

पूर्णतया स्पष्ट होता है। यहाँ एक दूसरे की सहकारिता काभी अनुभव होता है।

टाइटन स्वाभाव से मांसल ग्रौर हरे भरे विचारों का था ग्रतः उसकी रचना में प्रभावशाली ग्रालेखन ग्रौर तेजस्वी विषयों के प्रतिपादन की भलक है। नेशनल गैलेरी लंदन के 'वैचस ग्रौर एरियाडेन'' चित्र से यह भाव स्पष्ट होता है। शोभायमान ''एजम्सन ग्राफ दी वरिजन एन्ड पिसारों मैडोना" तथा 'एन्टोवमेन्ट' फेटी चैमपेट्री के प्रभावशाली ग्रालेखन एक दूसरे से मिलते हैं—व्यवस्था में रंग की स्थूलता सम्पन्न है। छाया प्रकाश, उष्ण ग्रौर शीतल रंग, सामंजस्य ग्रौर विरोध को प्रदिश्ति करते हैं ग्रौर गहन भावना में विलीन हो जाते हैं। यह वैनिस की शैली की एक विशेषता है कि इनको शानशौकत ग्रौर साँसारिकता में ग्रिधक विश्वास था यहाँ उसकी सुन्दर ग्रीभव्यंजना है।

भरातल के निर्माण में टेम्परा भूमि पर अपार और पारदर्शी रंगों के कपर रंगों के पर्त लगा कर तैल रंगों से मिश्रित करके, सूर्य की गरमी से सुखाकर, अधिकतर लाल और बादामी रंगो का प्रयोग है।

टाइटन के कुछ बाद के चित्रों में रंगों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। 'यंग इ गिलिश मेन' इसका उदाहरए। है। यद्यपि विषय की जानकारी कम है इस चित्र में एक नवयुवक को लम्बाई में आधा चित्रित किया गया है। उसकी पोशाक काली है। गले श्रोर कलाई पर भालर नहीं है परन्तु सोने की जंजीर है। सीधे हाथ में ग्लोव पकड़े है। बांया हाथ बेचैनी के साथ कूल्हे पर रखा हुन्ना है। बड़ी सरलता श्रीर झात्मा संयम के साथ इस नवयुवक की इस कला कृति में इस सम्य व्यक्ति के मान और शिष्टता की ही अभिन्यंजना नहीं है अपित उसकी उत्तम सूक्ष्म ग्राही प्रकृति को भी व्यक्त किया है। आधी लम्बी आकृति चौखटे को भर लेती है। शृंखला की सहायता से आंखे आगे पीछे को चलती है। भुजास्रों की परिधि रेखा, मुखाकृति के समान ही स्पष्ट है। इस चित्र तथा 'दी मेन विद दी ग्लोब' में बड़ी नियंत्रित रंग योजना है। पृष्ठ भूमि के द्वारा आकृतियाँ अधिक स्पष्ट हो गई हैं। इन व्यक्ति चित्रों में गुण दोष की .व्याख्या नहीं हुई है अपितु उनकी पोशाक मुद्रायें त्रादि का भी विशेष स्थान है। उदाहरण के लिये यंग इंगलिश मेन चित्र के वक्र और लम्ब रूप भीर दो मैन विद दी ग्लोब के तीक्ष्ण त्रिकोए। कितना विरोधात्मक प्रभाव रखते हैं। यदि किसी समूह पर विचार करना हो तो एकचित्र पोप पौल तृतीय और

उसके नाती को देखिये। इस चित्र में टाइटन का प्रत्येक पात्र स्रोर परिस्थिति की मनोवैज्ञानिकता के सम्बन्ध में मर्मज्ञ दृष्टिकोगा स्रोर वौद्धिक ज्ञान की स्पष्ट ग्रिभिव्यक्ति है, क्योंकि यहाँ कलाकार को सभी आवश्यक साधन उपलब्ध हैं। मुखाकृति की अभिव्यंजना, मुद्रायें पोशाक आदि का उचित चित्रगा दर्शक को विभोर कर देता है।

टाइटन के बाद की कला कृतियों में उदाहरए। के लिये "एजूकेशन आफ क्यूपिड़" पाइटा एनटोम्बमेन्ट, और काउनिंग आफ थैन्सि" आदि चित्रों में सुनहरी जगमगाहट में मिश्रित हो जाने वाली आकृयाँ प्रकाश और रंग से निर्मित हैं। इन चित्रों में उन रंगो का प्रयोग है जो स्पेन और उत्तरी योरुप के प्रतीकवाद के युग को भी पहिले से सूचित करते थे।

टाइटन के व्यक्तित्व की विशेषता यह थी कि वह अपने चित्रण गति को भारतुल्यता, महत्व, दुर्घटना में कोमलता और सौंदर्य प्रदान करता था। जैकोपो टिनटौरेटो (१५१६-१५६४ ई०) तत्कालीन वैनिस का चित्रकार था। यह ग्राचरणवाद (Mannerism) का मुख्य कलाकार स्वीकार किया जाता है। उसने वैनिस की शाही ग्रोर शानदार परम्परा को, ग्रपने कैनवैस के विशाल चित्रों में भडकीले काड़ों के चित्रित करने को ग्रधिक महत्व दिया है। वह विना ग्रारम्भिक ग्राकृतियों का चित्रण किये हुये ही विशाल ग्राकृतियों को चित्रित कर देता था। वेसारी ने वर्णन किया है कि एकबार उसको एक गिरजाधर की छत को सुंदर ग्रालेखनों से सजाने की ग्राज्ञा दी गई। तीन चित्रकार जिनमें टिनटोरेटो भी था, कार्य में लग गये। सबसे श्रेष्ट चित्र रचना टिनटोरेटो की ही स्वीकार की गई। उसके एक चित्र "लास्ट सपर" में खाया ग्रोर प्रकाश का नाटकीय विरोधाभास है। गहन स्थान में लम्बाई, चौड़ाई मोटाई ग्रीर दिखाने वाली विधि से इसकी भिन्त व्यवस्था की है। चकाचौंध कर देने वाले तीव प्रकाश में नेत्र डगमगा जाते हैं।

एक दूसरा चित्र "मिराकिल आफ सेन्टमार्क" में सेन्टमार्क की नीचे को भूलती हुई आकृति में उत्साह पूर्ण गित हैं। नैत्रों को छाया और प्रकाश से गित मिलती है। पृष्ठ भूमि में कोमल ओर शीतल रंगों का और अधकार पूर्ण स्थान पर ऊष्ण और सम्पन्न रंगों का प्रयोग प्रकृति पूर्ण एक्य स्थपित करता है। टिनटोरेटो के प्रकाश की अभिव्यंजना स्वाभाविक है, उसने विवरण को स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया है। वृटिश



गाम्रोर गाम्रोन (१४७८-१५१०ई०) का चित्र फेटी चैमपेट्री लेट लोबर, पेरिस में



टाइटन (१४७७-१५७६ ई॰) 'एजूकेशन श्राफ क्यूपिड' (बरगीज गैलरी रोम में)

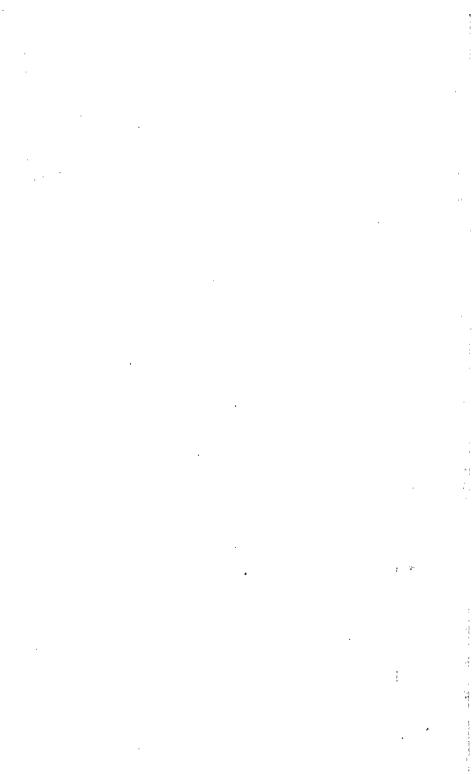

प्रयत्न है। उसने सीधी विधि से चित्र रचना की है इस प्रकार इटली की शैली के क्रपेक्षा ग्राधुनिक शैली के ग्रधिक समीप हैं।

वैरौनिस (१५२८ १५८८ ई०) ने संसारिक विषयों को लेकर चित्रण की व्यवस्था की । विशाल धरातल की ग्रिभिव्यंजना इसकी विशेषता थी । कारपेसियों ने वैनिस की पवित्र तड़क भड़क का वर्णनात्मक चित्रण बड़ी सरलता ग्रौर स्वाभाविकता से किया है । वैरौनिस का एक चित्र "फीस्ट इन दी हाउस ग्राफ लेवी" स्थापत्यकला सम्बधी ढांचे का सुंदर उदाहरण है । इस चित्र में उसने बहुत सी ग्राकृतियों को गति प्रदान की है । ग्रान्तरिक व्यवस्था तथा केन्द्रीय बिन्दु पर ग्रधिक बल न देते हुये उसने स्थान ग्रौर रंगो के द्वारा सतत स्फुरण उत्पन्न कर दिया है । वैरौनिस के चित्रों में धरातल की रचना चंचलतापूर्ण विभिन्नता में है टाइटन ग्रौर टिनटोरैटो की ग्रपेक्षा उसके रंग ग्रधिक उष्ण नहीं हैं । लाल रंग की ग्रपेक्षा नीले रंग का ग्रधिक प्रयोग है । सुनहरी प्रकृति की ग्रधिक व्यापकता नहीं है । ग्रलंकारिक पक्ष का ग्रधिक समर्थन है, छाया प्रकाश में ग्रधिक विरोध नहीं है ।

टाइटन ग्रौर टिनटोरेंटो की भांति एक समकालीन चित्रकार कोरीगियो (१४६४ १५३४ ई०) था, जो परमा के ग्रासपास रहता था। उसकी वेदी की चित्र रचना में काव्यमय ग्राकर्षण है। वह न ग्रधिक सरस था न भावुक परन्तु उसने कृत्रिम ग्रौर एकाग्र प्रकाश का प्रयोग किया है। उसने इस भावना को 'होली नाहट" में भली प्रकार व्यक्ति किया है।

कोरीगियों ने पाइमा के गिरजाघर के गुम्मज में एक चित्र "एजम्सन" की रचना की है। इसमें सन्त और गिरजाघर के पादरी फरिस्तों के साथ बादलों में विराजमान हैं। कटघरे के द्वारा बहुत सी देवदूतों की आकृतियां ऊपर की ओर देखती हुई उनकी ओर बढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं। इस भ्रान्ति को कोरीगियों ने छोटी दीखने वाली आकृतियों द्वारा तथा भावपूर्ण चमकदार प्रकाश और रंग के द्वारा पूर्ण किया है। पारमा के भित्तिचित्रों को देखकर मैन्टेग्ना के "केमरा डेग्ली स्पोसी" का स्मरण हो आता है तथा आनित्तपूर्ण प्रभाव और दृढ़ छोटी लगने वाली आकृतियों का ध्यान करने लगते हैं। यदि गहन रूप से देखा जाय तो कोरीगियों की रचना में माहकेल एंगिलों की रेखा चित्रण, रैफेल की भावुकता, लिनारडो की छाया प्रकाश प्रदर्शन शैली और टाइटन की रंग योजना और आलेखन व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान होता है।

१६वी शताब्दी में कुछ चित्रकारों ने पिछले कलागुरूओं की रचनाश्रों में से उत्तम गुर्गों को संग्रह करने का प्रयास किया। यही ग्राचरणवाद कहलाता है। माइकेल ए गिलो की रेखा चित्रण शैंली, रैफल का शिष्ट प्रकार का संयोजन, टाइटन की रंग योजना कोरीगियो की छाया प्रकाश बिधि इस प्रकार की विधि जिसमें वाहय निरूपण के अतिरिक्त ग्रान्तरिक भावना अथवा कलाकार की ग्रात्मा का ग्रभावहो, पांडित्य दम्भी कहलाती है। बोलोग्नी ग्रौर कैरैसी की चित्र रचना इसके उदाहरण हैं।

श्राचरणवाद के फ़्लोरेन्स श्रीर रोम दो मुख्य केन्द्र थे। पोन्टोरमो (१४६४-१४४६ ई०) ब्रोन्जिमो. (१५०३–१५७२ ई०) रोसो (१४६४-१५४० ई०) प्रथम युग के ग्राचरएावादी कहलाते हैं। इनके चित्रों में माइकेल एंगिलो की चित्र रचना की गहरी छाप है, ये लोग माइकेल एंगिलो की आत्मा को व्यक्त करने में सफल नहीं हुये। दूसरे युग के **श्राचररणवा**दी कलाका**रों में** वैसारी (१५१**१**–७१ ई०) का नाम प्रमुख है । हरमेन लेचिट ने इसको इटली के कलाकारों की जीवनी लेखक बतलाया है। फान्सेसको सालब्याटी (१५१०-१५६३ ई०) वाद का ब्राचरणवादी माना जाता है। इस समय यह शैली अधिक प्रचलित हो चुकी थी। टैडियो (१५२६–१५६६ ई०) ग्रौर फैंडेरिंगो जूकैसे (१५४**२–१**६०**६ई०) ने इस प्रकार** की कला शैली का प्रतिनिधित्व किया है। फ्लोरेन्स के वाहर पारमा का कोरीगियो १६वी शताब्दी की कला प्रगति से भिन्न शैली का प्रवंतक माना जाता है। उसने ग्रपनी श्रलंकारिक योजनाश्रों में बारोक शैज्ञी का श्रनुसरएा किया है। उसके चित्रों में प्रकाश, गहनता और गति है। उसका रंग के प्रयोग का ज्ञान और उसकी विशेषतायों में य्रानंद का ग्राभास १८वी शताब्दी के फांस का स्मरण कराता है। उसके अनुयायी पारमा के पारमीगायनियो (१५०४-१५४० ई०) वोलोग्ना के टिवाल्डी (१५२७--१५६६ ई०) ने केन्द्रीय इटली के स्राचरएाबाद को जन्म दिया। इसका प्रभाव यह हुस्रा कि ग्युलियों रोमानो के निवासी वोलोग्ना का शिष्य प्रीमाटीसियो (१५०४-१५७० ई०) ग्रौर मोडैना का निकोलो डेल ग्रवैट (१५१२-१५७१ ई०) का साद्श्य सम्बंध हो गया। वेनिस में ग्राचरणवाद का प्रतिनिधित्व टिनटोरैटो ने किया उसने माइकेल ए गिलो की आकृतियों को अपनाया परन्तु उसका व्यक्तित्व इतना प्रभाव शाली था कि उसने स्राचरणवाद को अपनी मौलिक शैली का रूप दे दिया। स्पेन के कलाकार एलग्रेसो पर भी उसका प्रभाव पड़ा। जो वेरिस के श्राचरगावाद का अनुयायी स्वीकार किया जाता है

### बारोक चित्रकला

#### १७वी शताब्दी

## 85

वि । इस शब्द है जिसका अर्थ अनोखा अजीब आदि हैं। इस शब्द पिछली कला का आश्चर्य चिकत कर देने वाला प्रयोग तत्कालीन इसका अर्थएक प्रकारका द्वेष लक्षित वास्तव मल्यांकन कहा जायगा। करना है। पुनुहत्यान काल में योहप ने जिन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था उनकी पुनरावृति का इसमें वर्णन है। गिरजाघर के व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत समय तक न रह सकी। उत्तर में धार्मिक युद्ध और सामाजिक भगड़े अपना स्थान ग्रहरण कर रहे थे। दक्षिरण में गिरजाघरों में धार्मिक विप्लव के प्रति-रूप कार्य हो रहा था। राज्यशक्ति बढ़ चुकी थी और दरबारी सम्यता पहले से ग्रधिक दृढ़ हो रही थी। १४वे लुई ने (L' etat, c'est moi') ''मैं राज्य हूँ" की घोषणा की । व्यक्तित्व को स्थान मिला । मध्यकाल की भ्रपेक्षा नवीन प्रतिबंध ग्रधिक दृढ़ थे। कला में परिवर्तन हुग्रा। १७वी राताब्दी के ग्रारम्भ से ही इटली में कला का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अधिक महत्व पूर्ण कार्य नहीं हुआ। इटली में ऐसा कोई चित्रकार उत्पन्न नहीं हुत्रा जिस प्रकार १५वी व १६वी शताब्दी में चित्रकार हिये थे। इटली की १७वी शताब्दी में पुनुरुत्थान का पतन हुआ। स्रतः पैचेंदिगपन, विरोध, शास्त्रीय ललित कला से प्रेम और नाटकीय वास्तविकता को श्रिधिक स्थान मिला। धर्म निरुपेक्ष जीवन के साथ साथ मिथ्याभिमान और दम्भ को प्रेरुणा मिली। वैज्ञानिक भावनाओं का अधिक स्वागत किया गया।

चर्च के ग्राधिपत्य से मुक्ति पाकर व्यक्ति स्वतंत्र हुगा। स्पष्ट रूप से यह गैलैलियो श्रीर फाँसिस बेकन का यूग कहा जायगा। श्रनेकानेक प्रकार की दूरबीनों व थरमामीटरों का श्राविष्कार होगया। पुनुरुत्थान की साइकलि का पहिया उलटा चलने लगा और वैज्ञानिक यूग का विकास हुआ। इटली की १७वी शताब्दी की कला में तीन मुख्य विशेषतायें थीं। (१) में श्राचरणवाद के कलाकार कैरैसी एगोस्टीनो तथा उसके साथियों की शैली का शास्त्रीय निर्वाचन स्रौर विवेचन, (२) नेपिल्स केन्द्र पर कैरावैजियो ग्रीर उसके साथियों का प्रकृतिवाद, (३) रोम केन्द्र में बारोक शैली। करैंसी एगोस्टिनों (१४५७--१६०२ ई०), लूडोविसो (१५५५ १६१३ ई०) श्रीर ऐनीवेल (१५६० १६०६ ई०) की ऐतिहासिक दृष्टि से गराना १६वी शताब्दी में ही की जाती है, परन्तु १७वी शताब्दी के क्षेत्र में भी इनका उचित स्थान है। इन्होंने पिछले कला गुरुग्रों की विशेषताग्रों का संकलन किया है। माइकेल एंगिलो और रैफल की रेखा चित्रण शैली, टाइटन की रंग योजना श्रीर को रीगियों के सौंदर्य को संग्रहीत करके उनको एक ही रचना में स्थान देने की भावना से कलाकृति को निखार नहीं मिला। इससे एक गुण दूसरे गुण के प्रभाव से दबा, अतः शास्त्रीयता में अरोचकता आने लगी। एनीवेल इन सब कलाकारों में प्रमुख माना जाता है। नक्शा नवीस के रूप में उसकी रेखा चित्रएा शैली पराकाष्ठा पर थी। १६०४ ई० की रोम के पाल जो फार ीस के गिरजाघर के भिति चित्रों की सगावट बारोक कला का पूर्व ज्ञान करा रहा था।

इनके अनुयायियों में ग्यूडोरैनी (१५७५—१६४२ ई०) ग्यूरिसनो (१५६१ – १६६६ ई०) डोमैनीचिनो (१५८१—१६४१ ई०) आदि मुख्य हैं। डोमैनीचिनो को अनुमानतः मुख्य मानते हैं। उसके विशाल शास्त्रीय संयोजक ने निकोलास पोसीन की कला को प्रमावित किया था। उसको दृश्य चित्रगा का अग्रगामी स्वीकार किया जाता है।

बारोक चित्रकारों की यह विशेषता स्वीकार की जाती है कि उन्होंने गिरजाघरों और महलों की विशाल भित्तियों और छतों को सजाने में विशेषता का प्रदर्शन किया। इन सबमें सबसे बड़ा गाओवनी लैन फेंको (१५५१—१६४७ ई०) था। यह परमा का निवासी था और गिरजाघर में कोरीगियों की कलाकृतियों से अधिक प्रभावित था। आरम्भ में उसने रोम में कार्य किया। परन्तु १६३३ ई० में वह नेपिल्स में चला गया। इस प्रकार वैरनिनी को

अवसर मिला। वेरिननी (१५६५—१६५० ई०) पाइट्रो डा कोरटोना (१५६६ —१६६६ ई०) में वेरिननी की ख्याति अधिक थी। इसको स्थापत्य कला और मूर्तिकला में भी दक्षता थी। यह बारोक कला की डींग मारने वाला कहा जाता है।

करैंवैगियो (१५६६--१६०६ ई०) का अधिक समय १६वी शताब्दी में ही व्यतीत हुम्रा परन्तु उसकी व्यक्तिगत भीर कान्तिकारी म्रपूर्व बृद्धि भीर प्रवित परिएगम रूप में १७वी शताब्दी से सम्बन्धित है। यह समाज से प्रथम नियमों के विरुद्ध चलने वाला, एकांत प्रेमी, देश बहिष्कृत एक ही व्यक्ति था। कैरैवैगियो ने कठोर श्रौर श्रमानुषिक प्रकार की वास्तविक प्रशाली को स्थान दिया। देहाती तमाशे के विषयों का चित्रण किया। छाया प्रकाश ग्रीर स्थिति-जन्य-लघता की सहायता से ग्राह्चर्य चिकत कर देने वाला प्रभाव स्थापित किया। नेपिल्स ग्रौर इटली की अपेक्षा उसका सामीप्य स्पेन से ग्रधिक था। स्पेन उस समय कैरैवैजियो प्रभाव से पूर्ण प्रभावित था। वैलेस्केज के ग्रारम्भिक चित्रों से यह बात भली भाँति स्पष्ट होती है। स्पेन के तत्कालीन चित्रकार रिवैरा भ्रौर जुरवेरन की चित्र रचना में इस प्रभाव की पूर्ण भलक स्पष्ट होती है। हौलेंड में गैरार्ड बेन हौन थेंस्टि ने कैरैवैजियों के छाया प्रकाश के नाटकीय ढंग को रैम्ब्रेन्ट के भावों में परिवर्तित किया। इटली के कैरैवैजियों के मुख्य अनुयायियों में मैटियाप्रेटी (१६१३ ---१६६६ ई०) स्रौर डोमैनिको फैटी (१५८६--१६२४ ई०) थे परन्तु सालवाटर रोसा (१६१५-१६७३ ई०) की जंगली वस्तुओं में निम्न जीवन के दृश्यों की समीपता थी । बदमाशों की लड़ाई, मदिरा पीने का दृश्य, जंगली चट्टानी दश्य उसके चित्रगा के विषय थे।

इटली की चित्रकला की बुफ्ती चिनगारियों की अंतिम लपटें १८वी शताब्दी तक उठती रही। चित्रकला के क्षेत्र में पिछली शताब्दी में वैनिस अविख्यात स्थान हो गया परन्तु १८वीं शताब्दी में गाम्रोवनी वेटसा टाइपोलो (१६६३—१७७० ई०) उसका पुत्र गाइन्डो मैनीको (१७२७—१८०४ ई०) एन्टोनियो कैनैलैटो (१६६७—१७६८ ई०) फान्सेसको ग्वाडों (१७१२—१७६३ ई०) भौर गाम्रोवनी वेंटिस्टा पिरानैंसी (१७२०—१७७८ ई०) सभी ने वैनिस में ग्रपना समय व्यतीत किया। कैनेलेटो १७४६ ई० में इंगलेंड चला गया। बड़ा टाइपोलो ग्रलंकारिक योजनाम्रों में विशेषज्ञ था। यह बड़ा योग्य ग्रीर सरल चित्रकार था। इसने वैनिस की चमक दमक

शान श्रौर शौकत में परम्परागत प्रभाव प्राप्त किया था। लोंगी श्रौर छोटे टाइपोल ने वैनिस के दैनिक जीवन को चित्रित किया था। लोंगी ने छोटे केनवैस प्रयोग किये। छोटे टाइपोल ने रेखा चित्रता किया था। लोंगी ने छोटे केनवैस प्रयोग किये। छोटे टाइपोल ने रेखा चित्रता में विशेषता दिखलाई। कैनालेटो श्रौर खाडों ने नहरों पर बाह्य दृश्यों को चित्रित किया। पिरानसी वैनिस का निवासी था। वह १७३८ ई० में रोम में श्राया। उसके चित्र प्राप्त नहीं हैं परन्तु उसके स्थापत्य कला के खुदाई के नमूने बहुत विख्यात हैं। पनीनी श्रौर सैवेस्टयानो रीसी, पिछली पीड़ी के कलाकार थे परन्तु इन्होंने स्थापत्य कला के मल्टप्रायः अवशेषों को श्रधिक उत्तमता से चित्रित किया था। पिरानी के फरनीचर श्रौर श्रिधियाने के श्रालेखनों ने रोवर्ट एडम को श्रधिक प्रभावित किया था।

बारोक चित्रकला के अंतर्गत १६वी शताब्दी की बहुत सी प्रवृतियाँ नाटकीय ग्रादशों को लेकर पराकाष्ठा पर पहुंच गई । मैंटोनीज की शीतलता, ग्राधिक रजतीय प्रकाश ग्रीर ग्रालंकारिक गुरगों की विशालता गाग्रोवनी वैटिस्टा टाइपोलो में (१६६६—१७७० ई०) भली प्रकार प्रतिबिन्बित होती है । उसकी कला कृतियों के मध्य हमको बारोक कला की ही भलक मिलती है, साथ ही साथ १५वीं शताब्दी में भी हम ग्रापने को पाते हैं ग्रीर नाटकीय गहनता प्रचलित होने वाले सौंदर्य में परिवर्तित हो जाती है ।



# उत्तरी-पिंचमी और पूर्वी योरुप का पुनुरुत्थान काल

प्रलेमिश (पत्नेन्डर निवासी) की चित्रकला

(१४वी शताब्दी से १७वी शताब्दी तक)

# 83

पतन तक प्रवाध रूप से चल रही थी उत्तरी और पिर्विमी योरप के प्रत्येक देश में स्थान परिवर्तन के साथ गौथिक परम्परा का प्रमुसर्गा कर रहे थे। १५वी शताब्दी में इसका प्रभाव केन्द्र से हट कर स्थान स्थान पर फैल रहा था। १६,१७ और १८वी शताब्दी में पूर्ण संघात हो गया। कभी २ इसका प्रभाव तुलनात्मक हो गया। स्थानीय कला में इस प्रकार परिवर्तन हो गया गौर स्थानीय व्यक्तित्व समाप्त हो गया। १८वी शताब्दी में शाहशाहत का प्रभाव था। धनी वर्ग तथा बादशाहों की संरक्षता में कला को विशेष रूप मिला। पुनुरुत्थान काल का प्रभाव इससे भी अधिक था। नवीन शोध, उपनिवेशों के प्रसार से भी कला में अधिक प्रगति हुई। पुनुरुत्थान काल में कला को ऐसा वातावरण मिला जिसमें धार्मिक विष्वव था। वैज्ञानिक प्रगति थी। श्रौद्योगिक विष्वव और श्राथिक विकास तथा मध्यवर्ग के लोगों का शक्ति प्राप्त करना तत्कालीन विशेषतायें थी। योरप श्रौर समरीका बराबर प्रगतिशील रहे। श्रादोलन में विशाल रूप को स्पष्ट करने के लिये यह स्थावर्यक था कि भिन्त भिन्त देशों की कला की समृद्धि को स्रनुभव के लिये यह स्थावर्यक था कि भिन्त भिन्त देशों की कला की समृद्धि को स्रनुभव

करें। श्रतः १५वी शताब्दी के नीदरलैंड के सम्बन्ध में तथा वहाँ की तत्कालीन गौथिक शैली को समभा जाय।

राइन नदी के मुहाने पर उत्तरी सागर के सामने की नीची भूमि के लोग वड़े व्यवसायी थे। ये लोग बड़े परिश्रमी थे, क्योंकि इनको ग्रपनी रक्षा के लिए प्रकृति से लड़ना पड़ता था। सामुद्रिक ज्ञान तथा ग्रदम्य साहस के कारए वे लोग व्यापारी ग्रीर व्यवसायी हो गये। ये लोग उन को जहाजों में लाते थे ग्रीर योश्प भर में उनके सुंदर कपड़े बनाकर देते थे। नीदरलेंडस के बहुत से सूबों में फ्लेर्डस का सूबा १७वी शताब्दी तक मुख्य था। यहां ग्रीचोगिक केन्द्र काफी थे। विशेष उल्लेखनीय घेन्ट, लोवेन, वाई प्रेस ग्रीर वूजेस थे। वूजेस नीची भूमि के मुख्य नगरों में से था, जहाँ व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ का माल वेनर पास ग्रीर राइन के द्वारा ऊँचे भाग को भी जाता था।

त्र जोस मध्यकाल का विख्यात फ्लंडर्स का नगर था। १ ५वीं शताब्दी में बेचने ग्रीर खरीदने वाले यहाँ ग्राकर बेचते ग्रीर खरीदते थे। भिन्न २ देशों के लोगों की भिन्न २ पोशाकें हुग्रा करती थीं। भड़कीले, चमकदार साधारण सभी प्रकार के रंगों की भरमार थी। २० विदेशी राजाग्रों के प्रतिनिधि यहाँ रहा करते थे। यह वरगंडी के डचूक की राजधानी थी। चौराहों पर सुंदर फःवारे थे। पुलों के ऊपर जस्ते की सुंदर मूर्तियाँ स्थापित थीं। सार्वजिनक तथा व्यक्तिगत स्थानों पर भी सुंदर २ मूर्तियाँ खड़ी की जाती थी। खिड़िकयों में शीशे लगाते थे। दीवारें टेम्परा में रंगी जाती थी ग्रीर स्थान २ पर चित्र रचना हो ती थी। सुंदर चमकदार पर्दे लटक ने की प्रथा थी।

पले डर्स का नगर कभी ड्यूक का होता था कभी बादशाहों का । बड़े पले डर्स में नगर अधिकतर सौदागरों के संघों द्वारा व्यवस्थित थे। धार्मिक सामाजिक तथा राजनैतिक व्यवस्था भी इन्ही के द्वारा होती थी। व्यक्ति की शिक्त जो इटली में १५वी शती में विशेष रूप से अपना प्रभाव रखती थी पने डर्स में उसका कोई स्थान न था। प्रत्येक व्यवसायी को उस व्यवसाय के संघ की संरक्षता में रहना पड़ता था। उदाहरए। के लिए कलाकार को सेन्ट ल्यूक की मंडली अथवा संघ में जाना पड़ता। कलाकार बनने के लिए स्कूल न थे। प्रत्येक व्यक्ति को किसी अनुभवी कलाकार के पास सीखना पड़ता था। रंग आदि के लिए आज की तरह बाजार न था अतः कलाकार के

पास ही रंग बनाना, कागज बनाना आदि सीखता था। तत्पश्चात वह अन्य कला गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्थान २ पर जाता था। इस प्रकार अन्य कलाकारों की शैली तथा उनके भावों से अवगत होता था। इतना योग्य होने पर वह मंडली का सदस्य बनता था। मंडलीं को गिल्ड कहते हैं। इसके द्वारा ही उसको काम मिलता था। उसकी कलाकृतियों का निरीक्षक निरीक्षण करते थे। इस प्रकार फ्लेंडर्स के कलाकारों की कलाकृतियों की विशेषता होती थी।

१५वीं शताब्दी के अन्त में ब्रूजेस की प्रतिष्ठा कम होने लगी। कारणा, बंदरगाह पर मिट्टी एकत्रित होने लगी, रास्ता बंद होने लगा और राजनैतिक उथल पुथल हुई। इस प्रकार ब्रूजेस का स्थान एन्टवर्प ने गहण कर लिया। यह स्थान अधिक विश्व सम्बन्धी हो गया। नवीन संसार की खोज ने इस को अधिक सम्पन्तता प्रदान की। इस प्रकार राजनैतिक, कलात्मक और औदौंगिक क्षेत्र में एन्टवर्प का स्थान विशेष होगया। यहां की तत्कालीन जनता ने नवीन विचारों को अधिक महत्व दिया।

इसी समय पले डर्स में धार्मिक युद्ध ग्रारम्भ हो गया। योरुप के पुनुरुत्थान ने सामूहिक के स्थान पर व्यक्तिगत विशेषता को महत्व दिया। नीचे देशों के बहुत से स्थान कैथोलिक की ग्रपेक्षा प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी हो गये। एन्टबर्प तत्कालीन केन्द्र होने के कारण बहुत नष्ट हुग्रा ग्रौर बहुत सम्पति बर्बाद हुई। १७वी शताब्दी में वेस्टफैलिया की संधि के पश्चात् इटली से नवीन प्रकार का प्रोत्साहन मिला ग्रौर पले डर्स की पलेमिश कला शैली को ग्रवसर मिला।

उत्तरी योरुप में विशाल भितियों का अभाव था, अतः कलाके क्षेत्र में इटली की भाँति यहाँ पच्चीकारी और भित्ति चित्रों की रचना नहीं हुई। गौथिक शैली में कमिक विकास के फल स्वरूप भित्तियों की संख्या कम हो गई, स्थान २ पर जंगले, जाली तथा चौखटों में शीशों का प्रचलन हो गया, अतः उत्तरी चित्रकारों का कार्य लघु चित्रों की रचना ही था। खिड़कियों में विभिन्न शैली से रंग का प्रयोग होता था। उनकी रंग-योजना, रचना, पृष्ठभूमि और रेखा चित्रण का लघु चित्रों से विशेष और समीप्य का सम्बन्ध था परन्तु शैली की भिन्नता थी।

१ १वीं शताब्दी के ग्रारम्भ में चित्रकला के इस क्षेत्र में दो भ्राताग्रों की कला का प्रभाव रहा जो वेन ग्राइक भाई के नाम से विख्यात हैं। हयुवर्ट

(अनुमानतः १३७०-१४२६ ई०) और जेन (अनुमानतः १३५५-१४४० ई०) के माने जीतें हैं। इस समय लघुर्चित्रों की प्रणाली बराबर चल रही थी। वास्तव में फ्लेमिंगज पोल डी लिमवर्ज भीर उसके भाई डियुक ग्राफ वरगंडी के दरबार में (Tre's Riches Heures) ट्रेस रिचेंस ह्यूरिस म्नादि पुस्तकों की रचना कर रहें थे उसी समय वैन ग्राइक भाई "घेन्ट एलटर पीस" पर चित्रण कर रहे थे। यह वेदी मोडी जानें वाली वेदी का ग्रच्छा उदाईरणा है। ग्रीगरं इसको मोड दिया जाय तो एकही रंग का उदाहरए। बनता है विशेषतायें समान है, भीर दानदाता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत होता है। यदि इस वेदी को खोल दिया जाय तो मनुष्य की मुक्ति की बड़ी सुन्दर रचना प्रस्तुत होती है। नीचे के विशाल चौखटे में ''दी एडोरेशन ग्राफ दी लेम्ब'' एक चित्र है इस चित्र में एक मैंगना वेदी को उठा रहा है। यह बेदी फूलों से सुसज्जित मैदान में है। मैंगने के हृदय से प्याले की ग्रोर, खून का श्रोत बह रहा है। इसके चारो तरफ फरिश्ते भुके हुये हैं। सामने जीवन का श्लोब है इश्वर के दूत उसके सामने भुके हुये हैं। चारों सिरों से केन्द्र की स्रोर जनसमुदाय उमड़ रहा है। जन समुदाय अच्छी पोशाक पहिने हुये हैं। गुलाब के फूलों की भाड़ी, अंगूर की बेलें विशाल पहांड़, नंदी, नगर और सबके ऊपर प्रात: काल का सुन्दर वातावरण सुशोभित है। वेदी के ऊपर एक फ़ाखता है, जिसमें से किरणें समस्त समुदाय के लोगों परं तथा समस्त वातावरणा पर पड़ रही है। उसके ऊपर ईश्वर की विंशाल श्राकृति, जोन वपतिस्मा पढने वाला, श्रौर क्वारी की श्राकृति है। क्वारी शान्तिपूर्वक पुस्तक पढ़ रही है। उसके बाल कंधे पर फैले हुये हैं। उसका विशाल मुकुट मोती जवाहरात से जड़ा हुआ है। जो उसके गुर्गों को लक्षित करता है। मेहराब के ऊपर सात चमकदार तारे हैं। क्वारी की नीले रंग की पोशाक जबाहरातों से जड़ी हुई है। सुनहरी ग्रीर जरी का काम हो रहा है। प्रत्येक वस्तु में वास्तविकता है। वेदी लम्बवत घूरी पर स्राधारित है। इसके चारों तरफ दो लगातार धरातल हैं। आन्तरिक में भुके हुए फरिक्ते चित्रित किये गये हैं। सब में एक सामजस्य है जो रेखा श्रीर रंग द्वारा श्रंकित है। इस चित्र में गौथिक शैली की रेखात्मकता है।

'मैंडोना ब्राफ दी चान्सलर रोलिन'' चित्र में विवर्रण की समानता व्यवस्थित है। टाइल लगे हुए फर्श के शीशों से सुसर्जित बरामदों मैं क्वारी विराजमान है। शानदार कपड़े के पर्दे लगे हुये हैं, जो उसके चारों तरफ फैला हुआ है। एक फरिस्ता उसके सिर पर सीने का ताज पकड़े हुए है।

¢

बाई ओर को चान्सलर रोलिन रईसी पोशाक में प्रार्थना की चौकी के सामने मुका हुआ है। खाई की दीवार तक खम्मे के आस पास दो यात्री टेडी नदी के दोनों ओर के नगरों को देख रहे हैं। वहाँ पर लोग वर्ग के चारों ओर घूमते हैं। नदी का पुल पार करते हैं। इस दृश्य के पीछ विशाल दृश्य है। जहाँ नीली पहाडियाँ हैं। जैसे २ दर्श क दृश्य को देखता है वह रंग और रेखा के सामजस्य का अनुभव करता है।

रंग की योजना, सतह की चित्रण शैली, चित्रों का स्थायित्व वैन आइक की टेकनीकल विधि के कारण पराकाष्टा पर है। उसने तेल रंग शैली का तब तक प्रयोग नहीं किया था। इस चित्रण शैली में टेम्परा का अनुकरण है। बरातल में बड़ी चमकदार बस्तु का प्रयोग है। वह क्या थी इसका अनुमान अभी निश्चित नहीं हो पाया है। वैन आइक का एक अधूर्ण चित्र ''सेन्ट बारबारा" है इसमें आरम्भिक का प्रयोग है। पलेमिश टेकनिक के विशेष अध्ययन के लिये ‡लौरी की पुस्तक का अध्ययन आवश्यक है।

दृश्य संसार के श्रद्भुत कार्य वेन श्राहक के चित्रों में पूर्णतथा वृष्टिगोचर होते हैं। मध्यकालीन संसार की मूर्ति और लाक्षणिकता में विशेष खीं प्रदेशित हुई । विशेष विवरण में प्रकृति का निरूपण है। उनके एवय में ऐसी व्यवस्था है जो प्रकृति में उपलब्ध नहीं है। दैनिक अविन का चित्रण चित्रकार की नवीनता थी। 'चिन्टे की वेदी' मध्यकालीन है। "मैंडोना आफ ही चान्सलर रोलिन" में घोमिक विषय एक बहाना है। "गाओवनी आरनौल फिनी श्रीर उसकी पत्नी" का ग्रामीण चित्र वास्तविकता की पूर्ति करता है। यह एक नवीन शैली है। ग्रान्तरिक स्थान में एक श्रानु प्रश्नालीन के द्वारा सुदर व्यवस्था है। प्रकाश के मेल श्रीर स्थान का चंत्रल मूर्यकिन है। हाथ पर प्रकाश विरोधाभीस का सुदर नमूना है।

रोजर वेन डेर बेडेन (श्रनुमानतः १४४०-१४६४ हैं ०) दक्षिणी फ्लेंडसं के वेलून का निवासी था। जब वह फाँस के समाक में श्राया तो उसके चित्रों में रेखाओं और स्थूल के संतुलन का सुंदर एक्य दृष्टिगोचर होने लगा। उस के एक चित्र 'डिसेन्ट फोर्म कौस' में नेत्र विवरण में चकाचाधित नहीं होते बल्कि केन्द्र की श्राकृति पर केन्द्रीभूत हो जाते हैं। रेखाओं का बहाव उस

The materials of this Painter-Craft in Europe and Egypt.—Laurie.

स्रोर स्रग्नसर होता है। पृष्ठभूमि में कोई दृश्य नहीं है। चौरस धरातल के ऊपर स्राकृति खुदी हुई सी दृष्टिगोचर होती है। समूह में से एक भावना उठती है जो मनौवैज्ञानिक रूप से सबको एक कर देती है। सारभूत को चुनने की योग्यता, बलपूर्वक यथोचित स्थान पर उनकी ब्यवस्था करना, उसके विशेष गुगा थे जिसके कारण वह व्यक्ति चित्रों को भली भौति चित्रित कर सका।

१५ वीं शताब्दी के पिछले दिनों में फ्लेंडर्स की चित्रकला पर इटली का विशेष प्रभाव पड़ा । हेन्स मैमलाइन अनुमानत १४३०---१४६४ ई०) रेखा-त्मकता में कोमलता आ गई। शैली दूसरों को अधिक रुचिकर प्रतीत होने लगी। पलेनिश रंग ग्रीर टैनस्चर का ऋभाव नहीं था। 'सेन्ट कैथेराइन का निवाह' चित्र में क्वारी और बालक केन्द्र में विराजमान हैं। पृष्ठभूमि में शानदार, बुटेदार और फर्श पर पूर्वी शैली का कम्बल बिछा हुआ है। दोनों स्रोर को सन्त भीर फरिश्ते एक से समूह में खंड हैं। ऊपर की भीर दो फरिश्ते क्वारी को ताज पहिनाने के लिए उड़ रहे हैं। दोनों तरफ को फरिस्ते भुक रहे हैं। एक के हाथ में वाद्य यंत्र है । सीवे हाथ में पुस्तक है। क्वारी उसके पन्नो को उलट रही है। सीवे हाथ की क्षोर सेन्ट 'बारबारा' घ्यान मग्न पढ़ रही है। बाई स्रोर सन्त कैथराइन बालक ईसा से स्राप्ती प्राप्त कर रही है। पीछे की भ्रोर सन्त जोने वपस्तिमा पढ़ने वाला मैमने को लिये हुये तथा जहर के प्यालि के सत्थ है। सम्भे भ्रौर घाट के द्वारा फ्लेमिश वातावरण का सुन्दरं स्वॅरूप दृष्टिगोचर होता । इन सन्तों की जीवन की फांकी होती है । श्रालेखन के विवरणासे उत्तरी ग्रथार्थवाद का ज्ञान होता है । मुन्दर कम्बल का टेक्सच र चौखटे की जरीदार सजावट फरिक्तों की पोश कें, सेन्ट कैथेराइन की काली और सुनहरी जरीदार पोशाक. ग्रास्तीनों की लाल मखमल भीर हलका परदा इतना सुन्दर है कि यहाँ कि फोटो में स्पष्ट नहीं होता। इतने पर भी समस्त वातावरण में सूक्ष्म विवरण की विशेषता नहीं है बल्कि उत्तेजना पूर्ण लय है जो समस्त वातावरए। पर प्रधिकार किये हुये है। मतः समस्त विचार काव्यमय है।

वास्तिविक व्यक्ति चित्रों के ग्रितिरिक्त १५वी शताब्दी के फलेमिश चित्रों के ग्रध्ययन से यह जात होता है कि इन चित्रों में एक विशेष प्रकार की पारभाषित शैली है जिससे ग्राकृतियों पर निग्रह रहता है। क्वारी की सब ग्राकृतियां ग्रधिकतर एकसी हैं। मुखाकृति जिसमें ऊँचा मस्तक, लम्बी नाक, छोटा मुंह श्रादि सब लौकिक हैं। बालक श्रन्प व्यक्ति की भांति हैं। उसका विशाल मस्तक श्रोर मुखाकृति क्वारी की भांति परिपक्व है। शरीर बिना ढांचे के मुरभाया हुश्रा है। यह श्रीमन्यंजना श्रिषकतर लौकिक हैं, धौर परम्परागत शैली का एक प्रमुख अंग है। श्राकृति मामिक ढांचे के रूप में पलेंडसें के रहने वालों की श्ररुचि का द्योतक है। यह उस परम्परा का स्वरूप है जो इटली में पाई जाती थी।

१ ५वीं शती पलेमिश चित्रकला की महान शताब्दी है। यह वैन आइक वंघुओं, रोजर वेनडेर बेडन श्रीर मैमलिक की कला कृतियों से स्पष्ट होता है। इस शताब्दी में पलेंडर्स श्रीर इटली में विचारों के आदान प्रदान की सुगमता थी। व्यापारिक श्रीभठिच ही नहीं बल्कि पलेमिश चित्रकार वेनिस श्रीर फ्लोरेन्स की बहुधा यात्रा किया करते थे। नग्न चित्रों में श्रीभठिच इसका उदाहरण है। १६वी शताब्दी में ब्रूजेस की श्रीशोगिक स्थाति नष्ट हो चुकी थी। कला का केन्द्र एन्टवर्ष हो चुके था। इस प्रकार १६वीं शताब्दी में कला की दो मुख्य धाराओं को पनपने का अवसर मिला। प्रथम यथार्थवाद पर बल देते हुये देशी परम्परा को स्थान मिला। इसके श्रंतर्गत धार्मिक विवयों से प्रथक होकर देहाती विषयों का चित्रण श्रीर कुछ उपालम्ब, श्रादि का चित्रण कैया। दूसरा इटली का अनुकरण जिसके श्रंतर्गत चित्र न भूमध्य सागरीय थे न गौथिक शैली के थे बल्कि दीनों जातियों के मिश्रण की एक विशेष प्रकार की शैली थी जो एकी भूत नहीं हुई थी।

हाइरोनीमस वोस्व (१४५०—१५१६ ई०) एक अद्भुत प्रकार का चित्रकार था। इसकी कल्पना में मध्यकालीन विचित्रता और विलक्षणता पराकष्ठा पर पहुँच गई। उसकी अनन्त साहसपूर्ण कल्पना, जिसके द्वारा पैशाचिक आकृतियों का जन्म हुआ चित्रात्मक आकृति के रूप में अभिव्यंजित हुई। "दी टेम्पटेसन आफ सेन्ट एनथोनी" इसका उदाहरण है पाइटर बूजेल वेड (१५२५—१५६६ ई०) के चित्रों में भी उसकी देशीय परम्परा चित्रित हुई है। अपनी सच्चाई और स्थिरता की रक्षा करते हुये बूजेल ने दूसरों की परम्परा को भी स्थान दिया। बूजेल ने इटली की बड़ी यात्रा की। इसका एक चित्र "हन्टसं इन दी स्नों" इटली की चुनने योग्य और व्यवस्थित शक्ति को प्रदक्षित करता है। रेखा विज्ञान और उन्नत परिप्रक्ष्य से इटली की सार्व-भौमिकता का प्रभाव लक्षित होता है। एक दृष्टि में ही पूर्ण आभास ही जाता है। शीतल और कोमल नीला और हरा रंग और उष्ण लाल यत्र तत्र जैसे

मनित, शिकारी कुता आदि में मुद्रा को प्रभावित करता है और प्रामीण शीत में दृश्य की उनित सुना हेता है। कुते, शिकारी और पेडों की गति का मान्तरिक कर्णावक स्पष्ट स्वक्ष निवस्ण नीने के सीधे हाथ के कौने से ग्रारम्भ होता है भौर सहक भौर होटे छोटे पेडों की कतारों में होता हुआ पहाडी की बढ़ी हुई दखरों में गिरजामर बथा घाटी के आरपार तक प्रभाव डालता है। सीचे नीने की तरफ से विरोधकण के द्वारा यह गति बर्फ से ढकी पहाडियों से विरोध प्रदिश्ति करती है। एक चित्र वैडिंग डांस" का है। इस चित्र में ग्रम्भूमि में प्रत्येक व्यक्तित्व की सब प्रकार की वास्तविकताओं, पौशाक और वाताबरण को चित्रत किया गया है। विशेष स्थानों पर इस प्रकार बल दिया गया है। विशेष स्थानों पर इस प्रकार बल दिया गया है। एक दूसरे से सम्बद्ध दुश्ये भावात्मक अभिव्यंजना की लय बन जाती है। एक दूसरे से सम्बद्ध दुश्ये के द्वारा समूह एक दूसरे से सम्बन्धित हो जाता है। यहाँ तक कि गतिहीन वृक्ष भीर खड़ी ग्राकृतियाँ भी एक रूप हो जाती है।

वेद ब्र्जेन के चित्रों में इटली का प्रभाव पूर्णत्या पाया जाता है इससे पलेगिश कला एक प्रकार से तरुट हो गई। पर जु पेटर पील किवन्स (१४७७-१६४० ई०) की चित्र रचना का प्रभाव उलटा ही पड़ा। इसकी प्रखर बुदि के प्रभाव से इदली की श्राकृति चित्रण ग्रंजी उत्थान की श्रोर अग्रसर हुई। सह उसका प्रांज के इति में द साल तक रहता रहा, बाद में यह एन्टवर्प में आग गया। दितीय धर्म युद्ध के पश्चात एन्टवर्प की स्थित बुदल गई। इस तगर की खोई हुई सम्पन्नता पुनः इसे प्राप्त हो गई। ये लोग चर्च के श्रनुशायों रहे और पुनुहत्थान का विरोध प्रदर्शित किया। चित्रकार स्विन वातावरण के अनुकुल रहा। रंगों के प्रयोग में पूर्ण

दक्ष होते के कारण इसका प्रभाव ग्राने वाली बहुत शताब्दियों तक ग्रेस्पुण्य रहा। इसकी ग्रोग्यता ग्रोर उत्साह टिनटोरेटो के समान था। इसने नाटकीय विषयों को चना ग्रोर सदैव विषय को नाटकीय ढंग से चित्रित किया। यह विज्ञार नहीं किया कि विषय धार्मिक, पोराणिक ग्रथवा दृश्य चित्रण है। एक चित्र रेप ग्राफ दी डौटर्स ग्राफ त्यसीपंस" है, जो पौराणिक चित्र है। धरातल में सम्पन्न विरोधाभास है। कोमज चमकीले सजीव ग्रीर रेशमी बाल, कामुकता पूर्ण शताब, चमक से प्रतिबिम्बित, काले रंग के पुरुषत्व पूर्ण, ग्रारी लवादों को पहने, हथियारी से सुसज्जित, घोड़ों की खाल, ग्राकाश ग्रीर दृश्य सबकी पूर्ण व्यवस्था एक दूसरे को काटने वाले कर्णों तथा दृढ़ लम्बों द्वारा छाया



रूविन्में का (१६१६ अथवा १६२० ई०) में रचित 'रेप आफ दी डौटर्स श्राफ ल्यूसिपस' (म्यू च में)



प्रकाश की पूर्ण तथा यथोचित व्यवस्था करते हुये, की गई है। इस म्रालेखन की प्रत्येक स्राकृति, रंग स्रौर प्रकाश द्वारा व्यक्ति की गई है।

तत्कालीन चित्रकार एन्थोनी वेनडाइक (१५६६-१६४१ ई०) के चित्रों में शिष्टता और सम्यता का आभास मिलता है। यह कोमल और साधारण भी कभी २ दृष्टिगोचर होता है। इसके व्यक्ति चित्रों में मुख्यतता शानदार धरातल, कपड़े की समानता, फीते, जवाहरात ग्रौर परी के पंखों की विशेषता होती है। चार्ल्स प्रथम के दरबार के बच्चों के चित्रों को देखें तो ज्ञात होगा कि वहाँ सौंदर्य विशेष है । वस्तुग्रों को चित्रित करने में वेन डाइक ने सुन्दर मार्ग को चित्रित किया है। उसके लियों में तु आकृति का उत्साह न चरित्र है। शाही ग्रीर रईसी शानशीकत से प्रथककरण है ग्रीर ग्रंधेरापन है। उसके चित्रों में इंग्रज़ेंड के समय प्रितारों का विशेष स्थान है, क्योंकि वहाँ के परिवारों ने उसको अपने महलों को सजाने के लिए आमंत्रित किया था। उसको व्यक्ति चित्र रचना का ग्रवसुर देने वाले धनी मानी व्यक्ति थे। बेन डाइक ग्राक्षेपपूर्ण चित्र रचना करने वाला न था। जैसा गोग्रा के बारे में कहा जाता है। 



医医静脉管胸膜炎 "这一

Burger of the Control r egagagas af militaria a la composição quantidad, quanta formada 🖑 🕠 emposição por la composição de la co the contract of the contract o

and the second of the second o The Margan Margan and Art of the Contract of the 対解的 解除 の作 こうしゅう まん きょうかい あっぱんかい こうりょう The transfer of the second of

ne'i 🗯 implicat THE SECOND STREET

公司 隐眼性性 经收益的 医二氏病 医抗性性炎 化二甲基苯甲基

# जर्मन चित्रकला

# (१४वी शताब्दी से १६वी शताब्दी तक)

# 88

अध्यपुग में राइन नदी के किनारे के रहने वालों की कला का अनुभव किया गया। इन्होंने विशाल गिरजाघरों की रचना की थी। इनके कपड़े, धातु के कार्य, लकड़ी की खुदाई योख्प में असमान थी। पुनुहत्थान काल में स्वतंत्रता की भावना मुख्य थी। इस भावना ने जर्मनी के धार्मिक और बौद्धिक जीवन को प्रभावित किया। कैथोलिक चर्च के ग्रधिकार की उपेक्षा करके प्रोटेस्टेन्ट चर्च की स्थापना का उद्देश रोम तथा इटली की प्रत्येक वस्तु से शत्रुता लेना था। इसी कारण से जर्मनी में मध्यकालीन परम्परा चलती रही।

१६वीं बताब्दी तक जर्मनी की पुनुद्देशन भावना की ग्रिभिव्यक्ति हरर, होलबेन ग्रीर कैनेच की प्रकृति में पराकाष्ठा पूर पहुँच गई। उसके बाद तुरन्त ही जर्मनी में धार्मिक युद्धों का ताँता लग गया। फल यह हुग्रा कि इसकी समस्त शक्ति युद्धों में लग गई ग्रीर कला तथा सांस्कृति क्षेत्र में कोई विशेष इसकी देन नहीं है। १८ व १६ वीं शताब्दी में यहां की जनता में एक नवीन भाव व्यंजना हुई। यह पराकाष्ठा कही जाय तो ग्रितिशयोक्ति न होगी। संगीत के क्षेत्र में वाच, हेन्डेल, मौजार्ट विथोविन ग्रीर वेगनर ग्रपनी २ विशेषता के लिए विख्यात हैं।

जर्मन चित्रकला का विस्तार लघु चित्रों, तथा खिड़ कियों के शीशों पर से विस्तारित हुआ। अनेकानेक प्रकार की वेदी रचना होती थी इसका व्यय घनी

मानी हाकिम अपनी इच्छा की तृष्ति तथा अपने मित्रों की रुचि की पूर्ति के लिए करता था। मैथियाज यून वाल्ड (१४८५—१५३० ई०) का "आइसेन हैमर की वेदो रचना" बहुत सी विशेषताओं के लिए विख्यात है। आरम्भिक जर्मन की चित्रकला में कठोरतापूर्ण भयानकता, अशिष्ट यथार्थवादिता और गहरे रंगों की भरमार है। कभी २ कठोरता इतना उग्र रूप थारण कर लेती है जैसी घटना की उग्रता का स्वरूप होता है। महात्मा ईसा की कास पर मृत्यु, दु:ख के दृश्य, अधिक विख्यात है। (Danse Macabre) 'डेन्स मैकेवर' विशेष प्रकार से जर्मनी की कलाकृति थी। परियों के बाग, में मधुर जमकदार प्रकाश में गुलाब के फूलों के बीच मैडोना विराजमान है इस सब प्रकार के चित्रों में उत्तरी रेखात्मकता है, शैली का पूर्ण प्रभाव है।

१६वी शताब्दी में डयूरर, होलवेन, ग्रोर कानेच देशी शैली के ग्रनाडीपन को कोमल ग्रौर उचित बनाने में सफल हुए। विशेषता यह रही कि उसके बल को नष्ट नहीं होने दिया बल्कि रचना की भावना को ग्राकृति का रूप दिया। कुछ विशेष बिन्दुग्रों पर बल देने के लिए विवरणा को कम महत्व दिया। गौथिक रेखा की चंचलता को यथास्थान मिला। इस प्रकार जर्मन शैली को ग्रपने व्यक्तित्य की रक्षा का ग्रवसर मिला।

एल बिट डयूरर (१४७१—१५२० ई०) ने इस विरोध को शान्त किया। इस समय पुस्तकों का प्रकाशन आरम्भ हो जुका था। कांगज सस्ता और बिद्या मिल रहा था। १४७५ ई० से पूर्व ही पुस्तकों में चित्र रचना की प्रया प्रचलित हो जुकी थी। जर्मन प्रावेधिक गुरा से परिपूर्ण थे। ये लोग लकड़ी की खुदाई में दक्ष ही थे। सुँदर लिखावट की समानताओं से इस प्रकार ये लोग किसी सीमा तक अधिक परिमित थे। उस समय धार्मिक वातावरण बन जुका था, और उसके प्रचार के लिये डयूरर ने अपनी पैत्रिक परम्पराओं की सहायता तथा अच्छी योग्यता से धार्मिक पुस्तकों के लिये उपयुक्त चित्रों की रचना की। डयूरर ने लकड़ी और तांबे भर भी खुदाई की। एक चित्र 'सेन्ट किस्टोफर'' है, जिसमें मुंघराली रेखायें बड़ी इकाई की गरातल आलेखन की रचना करती हैं। काले, सफेद और मध्य वर्गीय भूदे रंग का सहयोग प्राप्त करते हैं। पहाड़ तथा पोशाक के विज्ञाल वर्क टूटी और छोटी रेखाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। इससे लगातार गति प्राप्त होती है भीर भिन्न २ प्रकार की रचना उत्पन्न होती है।

Continue to the November of

'सिन्ट फैरूम इन हिज स्टडीं चित्र में ड्यूरर ने शान्ति ग्रीर नियत्रण का वातावरण स्थापित किया है। ऐसा वातावरण बनाया गया है जिससे ध्यानावस्थित दशा की ज्ञान होता है। गोल शीशे में से मूर्य प्रकाशित होता है, पूरे कमरे में प्रकाश है। जाता है। प्रकाश की भिन्न र मात्रा का बड़ा सामजस्य चित्रकार ने किया है। सेन्ट ग्रंपने डेस्क पर कार्य मन्न ही जाता है। उसके पछि बालू की घड़ी बनी है ग्रीर उसकी गतिविधि के सम्बन्ध में सैन्ट को कुछ भी ज्ञान नहीं है। एक शर ग्रीर एक कुता पूर्ण विश्राम में है। पुस्तक, तिक्या ग्रीर चपल जो बच के नीचे पड़े हैं पूर्ण शान्ति की सूचना देते हैं। मुद्रा ग्रीर प्रकाश के द्वारा सभी विवरण स्पष्ट हो जाता है। सब विवरणों से ऐसा प्रतीत है कि कोई समीकरण करने वाला तत्व इस सबमें निहित है।

डयूरर की खोज की बड़ी रुखि थी। यह गुण लिनारडों में भी पाया जाता है। प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में प्रधिकाधिक ज्ञान प्राप्त कर यह प्रापकी पुनुस्त्थान काल की सी भावना थी। इटली में उसने प्रमण किया प्रौर वहाँ के चित्रकारों की कला कृतियों को देखा प्रौर वहाँ के प्राकृतिक वात्त्वरस्त से बहुत प्रभावत हुआ। परन्तु उसकी प्रपंती परम्परा में गहन विश्वास था। ऐंडोरेशन आफ दी ट्रिटी" चित्र में इटली का प्रभाव स्पष्ट है। गौथिक विभाजन का प्रभाव है नौकदार महराब को भी स्थान नहीं है। चित्र में गहराई प्रधिक है, आकृतियों में ठोसपन है। लेखन कला की रेखायों की न्यूनता है।

ि जर्मनी के पुनुहर्यक्त के। ज के अन्य वित्र कारों में हेन्स हों लांबन दी यं गर (१४६७ - १५४६ हैं) का एक विशेष स्थान हैं आपकी सहान कुतियों में चुनेने की योग्यता, समस्त कृत्य में से रेखी सम्बन्धी कथानक छिन्यों को वित्र राष्ट्र पूर्ण व्यक्त करना, विद्या पुर्ण व्यक्त करना, विद्या में अनुकार के निव्यक्त स्थान की कसीदाकारों में भी वह स्थान पाती है यहाँ तक कि कालर के तिक्षण को गाँउ में उसका विद्या की स्थान है । उत्तरी चित्रकारों की रेखाय स्थान है । उत्तरी चित्रकारों की रेखाय स्थान है । इति वित्र के चित्र की स्थान विद्या प्राथिक दृष्टि से। हो विद्यान को १५वी शताब्दी के चित्रकारों में स्थान दिया जायगा। सापक जिन्नों का विरात्त बढ़ा चमकवार था। यह परम्परा पलेमिश चित्रकारों की भी थी। प्रछाया को कभी २ प्रयोग

करते थे। ग्रापके चित्रों में ग्रलंकारिकता की विशेषता है।

होलविन को सूक्ष्म त्रिवेचन, रेखा चित्रण पर दक्षता थी। ग्रापके रेखा चित्रों में मुद्रा, पोशाक, संयोजन में कथानक रूढ़ि का स्थान प्रमुख हैं। भापने इंगलेंड के दरबार के लिए चित्रों की प्रखला तैयार की थी। लाल अथवा काली खरिया से चित्रण, रंग का हलका वाश, ग्रालेखन ग्रथवा रंग का थोड़ा विवरण, कभी २ हलकी रेखा जैसी जवाहरात ग्रौर धातु के काम में पाई जाती है, विशेषतायें हैं। कहीं २ बड़ा बहाव, कभी निश्चित कभी ग्रानिश्चित, जिस किसी भी दशा में चित्रकार रहा उसकी रचना में त्रुटियों का ग्रभाव था।

"मैन इन ए ब्रौड ब्रिमड हैट" नामक चित्र में हौलविन को एक विशेष
गुरा को व्यक्त करने का भ्रवसर मिला। इस चित्र में टोप का रंग ही
काला है। भ्रापकी रचनाओं में इसकी श्राकृति श्रौर रंग योजना, सूक्ष्म ग्राही
मुखाकृति, पैनी श्रांखें बाल तथा टोप के कोमल वक्र पूर्ण श्राकृति के श्रनुकूल
हैं। श्रापने ४१ लकड़ी की खुदाई की रचना की हैं। एक रचना "डांस
श्रॉफ डेंथ" है। यह रचना ग्रापके स्पष्ट विचारों को ही व्यक्त नहीं करती
भ्रापतु श्रापकी उल्लेखनीय नाटकीय शक्ति, पर्याप्त खोज की जिज्ञासा को
भी व्यक्त करती है। मृत्यु श्रस्थिपंजर के रूप में व्यक्त हैं श्रौर साथ ही
एक श्राकृति सतर्क गित पूर्ण, व्याजोक्ति के रूप में व्यक्त है।

ल्यूका कानेच दी एलडर (१४७२ १५५३ ई०) एक पूर्ण चितेरा व चित्रकार था। अपने कठोर यथार्थवाद में वह अधिक जर्मन था व्यक्ति का विवरण पूर्ण चित्रण, रेखाओं पर अधिक बल और आलेखनों में रेखाओं को प्रमुख स्थान देना आपका लक्ष्य था। आपका एक चित्र "कूसीफिक्सन" में छाया और प्रकाश के स्थूलों का प्रयोग, तीन आकृतियाँ गहरे आकाश में हलके सफेद रंग से व्यक्त हैं, घोड़े और क्वारी के चित्रण में हलके स्थूलों का प्रयोग चित्र को खुदाई के आकृष्यनों का रूप प्रदान करते हैं। कास को प्रथक व्यक्त किया गया है। इसमें घना यथार्थवाद आघ्यात्मक गुणों में परिवर्तित हो जाता है। स्थान की व्यवस्था हुबहू एक सी है। रेखाओं का प्रयोग दृढ़ है।

मतः स्पष्ट है कि इन चित्रकारों का प्राविधिक उद्देश सत्यता को प्राप्त करना सौंदर्यात्मक प्रभाव की भ्रमेक्षा अधिक था।

## स्पेन की चित्रकला

(१५वी शताब्दो से १६वी शताब्दी तक

### 8×

देनेन की भौगोलिक स्थित तथा पहाड़ी क्षेत्र होने के कारणा अन्य देशों की अपेक्षा अधिक पृथक है। विशेष बात यह है की यह विदेशी आक्रमण का शिकार रहा। रोमन, गौथ, मूर हा कर बिल्क विदेशी प्रभाव जैसे फ्लेंडर्स, इटली, फांस और समीप पूर्व के देशों का भी यहाँ के कला इतिहास में एक विशेष स्थान है। मूर लोग इस प्रायद्वीप पर बहुत समय तक अपना प्रभाव कायम करते रहे। इससे ईसाइयों को उत्ते जना प्राप्त हुई। इन्होंने अपने धर्म विरोधियों से सदैव संघर्ष किया खिलादी चर्च का प्रभाव स्थेन में सदैव प्रमुख रहा। इस कारण यहाँ खोज की भावना अधिक बलवती रही। धार्मिक विरोध के कारण स्थेन निवासी निर्देशी और अशिष्ट हो गये परन्तु भावुकता में अधिक रत थे।

१४६२ ई० में ग्रैनेडा का पतन हो गया इसके बाद एकता के चिर्की दृष्टिगोंचर होने लगे। १६वी शताब्दी में स्पेन के कुछ वैवाहिक सम्बन्धे इस प्रकार के हो गये कि स्पेन की शक्ति बढ़ गई। ग्रमरीका में कुछ उपनिवेशों की स्थापना ने भी इस कार्य की वृद्धि में बड़ा सहयोग दिया। सैवाइल के द्वारा स्पेन में विदेशियों से बहुत सोना चाँदी ग्राया। प्रकृति कार्श भी सहयोग मिला। भूमि उपजाऊ थी। देश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशवान था

श्रतः वातावरणा में श्रदभुत कार्यों के लिए श्रधिक श्रवसर था।
स्पेन निवासी श्रधिक श्रानंद में थे। दक्षिणी श्रौर पूर्वी स्पेन इटली के
चित्रोमीप था, क्योंकि उस समय नेपिल्स श्रौर सिसली पर स्पेन का श्रधिकार
श्राप्ते। बड़े २ टापुश्रों के द्वारा पूर्व के देशों से क्यापार होता था। देश की
श्रथ्य है दशा बहुत समय तक न चल सकी। युद्धों का ताँता लग गया। राज्य
का थो स्था विश्व खिलत हो गई, दृष्टिकोणों में उदारता का श्रभाव था।
में पार्व के धर्म में कट्टरता का विशेष स्थान होगया। श्रतः देश की श्राधिक
कभी ति को बड़ी ठेस पहुंची। धार्मिक कट्टरता के कारण देश के श्रक्ते २
का श्रीर दस्तकार देश छोड़ गए। इस प्रकार १७वी शताब्दी तक
की श्राधिक श्रौर कलात्मक दशा बिगड़ गई।

मुद्धा को व्यव शताब्दी से पहिले स्पेन में चित्रकारों के भिन्न समूह लघु चित्रों का मान करते थे। इटली के समान स्पेन के गिरजाघरों की भीतियों को मुखा जाते थे। इनका विषय धार्मिक होता था। इस प्रकार मध्यकाल की शैली हैं। वाइजैनटाइन छाप है। ग्रधिकतर टेम्परा का बाश देते हुये सोने के प्रयोग ग्राफी बाहुल्यता के साथ घरातल को चित्र रचना के लिए तैयार करके विवरण को प्रपितु ग्र रूप देते हुये, नाटकीय गुणों के द्वारा, उग्र यथार्थवाद का प्रदर्शन भी व्यक्त क चत्र रचना करते थे। स्याना के एविग्नन के मार्ग से, फ्लेंडर्स, एक कर फाँस के क्षेत्र से बाह्य प्रभाव बराबर पड़ता रहा। १४ व १५ बीं शताब्दी में बाद में गौथिक शैली का प्रभाव रहा। इस प्रभाव को फ्लेंडर्स, फाँस ग्रथवा करती रही ग्रौर ग्रंतराष्ट्रीय रूप धारण कर गई।

१६वीं शताब्दी से स्पेन में चाल्स पंचम श्रीर फिलिप द्वितीय का राज्य हुआ। इस समय स्पेन की चित्रकला पर इटली का प्रभाव विशेष रहा। मैंडरिड में इटली के चित्रों का श्रीधक स्वागत किया गया। इटली श्रीर स्पेन का राजनैतिक सम्बन्ध श्रीक दृढ़ हो गया था। बैलेन्सिया का नेपिल्स से बशेष सम्बन्ध रहा। इस कारण कैरैबैजियों के साथ श्रन्य चित्रकारों ने कार्य किया श्रीर छाया, प्रकाश, रंग श्रीर इन चित्रक-रों का यथार्थवाद स्पेन तक पहुंचा। जूसैप डी रिवैरा (१४८६—१६५२ ई०) इस का एक उदाहरण है। श्रापक चित्रण में छाया श्रीर प्रकाश का कठोर विरोधाभास, तीत्र किनारों से भेंट, उपयुक्त स्थान पर तद्तुसार यथार्थवादी चित्रण, उत्तेजना पूर्ण विषयों का

चयन, जैसे धर्म के लिए शहीद होना, स्रादि के द्वारा स्पेन के जीवन के तत्त्वों की स्रभिव्यंजना है।

वारटोलोम एस्टैंबेन मुरिल्लो (१६१८—१६८२ ई०) के चित्रों में एंडेलूसिया के रंगीन धरातलों थ्रौर सम्पन्न समृद्धिशालिता का ग्राभास मिलता है। श्रापने फड़कने वाले रंगो के द्वारा धरातल रचना में श्रपनी प्रावैधिक योग्यता का परिचय दिया। कैनवैस को कोमल चमकदार प्रकाश से स्नान करा दिया। एंडेलूसिया के विषयों में निर्मल कल्पनाथ्रों का विशेष स्थान था। उत्तरी स्पेन के कठोर धरातलों पर इसी समय दो योग्य चित्रकारों एल ग्रेंसो ग्रौर बैलस्क्वेज का नाम श्राता है।

डोमैनीकोश थ्योटो कोपलूस (१५४५—१६१४ ई०) अर्न्तराष्ट्रीय ख्याति का प्रथम चित्रकार था। केट द्वीप के कडिया में आपका जन्म हुआ था। इस केट में बाहजैन्टाइन संस्कृति का अनुकरण था। एल ग्रेसी आपका बदनाम नाम था। टोलैंडो में भी आपको एल ग्रेसो के नाम से पुकारा जाता था। केटन के गिरजाघरों में आपने कला का अध्ययन किया था। नवयुवक की अवस्था पर आपने इटली की यात्रा की कुछ समय वैनिस और रोम में रहे, कुछ अज्ञात कारणों से आप स्पेन चले गये वहाँ टोलैंडो में आपने शेष जीवन व्यतीत किया।

"एजम्सन ग्राफ दी वरिजन" ग्रापकी ग्रारम्भ की कृति है। इस चित्र में मुकीं हुई ग्राकृतियों की मुद्रा ग्रोर रेखा चित्रण से माइकेल एंगिलों की शैली का ग्राभास होता है। रचना में टाइटन की शैली की भलक है। तीन माप की वारोक व्यवस्था टिनटैरोटों के समीप है। यह चौखटा दो भागों में विभाजित है। नीचे के भाग में भक्त ग्रनुयायी एक खाली समाधिस्थान के चारों तरफ समूह बनाकर खड़े हैं। क्वारी चक्रकार रूप में ऊपर को उठती हुई तैरतीं सी दिखाई दे रही है। सब लोग स्वर के साथ कह रहे हैं। कब्र का ढक्कन ग्रनुयायियों के वृत का एक स्थान पर टूटा होना, ऊपर उठे हुए हाथ, ग्रद्धं चद्राकार चंद्रमा के सीग, क्वारी की पोशाक पर प्रकाश की लम्बी फांके सब केन्द्रीय ग्राकृति से एक रूप हो जाती है। जैसे ही क्वारी ऊपर उठती है फरिश्ते उसकी ग्रोर बढ़ते हैं। फरिश्तों का हलकापन नीले की ग्राकृतियों के भारीपन में ग्रानुपातिक है। भिन्त २ रंगो का प्रभाव, प्रकाश से छाया की

श्रीर अग्रसर होना, क्षेत्र के तीक्ष्ण भाग श्रीर पूरक रंगों की समीपता, श्रादि वाइजैनटाइन स्थापत्य कला के प्रभाव के सूचक हैं।

"विरयल आफ दी काउन्ट आफ औरगेज" चित्र में एक विशाल चौखटे को दो भागों में विभाजित किया है। एक दृश्य पृथ्वी का है दूसरा आकाश का है। जैसे ही पादरी लोग बाइबिल पढ़ते हैं सेन्ट स्टीफिन और सेन्ट भौगस्टाइन दिव्य शक्ति और चमकदार पोशाक में उपस्थित होते हुए शव को स्वीकार करते हैं। तीन आकृतियाँ दृढ़ समूह की रचना करती हैं। इनके सीधी और पादरी खड़े हैं, जो बाइबिल पढ़ रहे हैं। पादरी की पोशाक जड़ाऊ है, भौर जवाहरात से जड़ा सोने का कास हाथ में है। उसके पास ही एक दूसरा पादरी है जो फिल्लीदार पोशाक पहिने है। उसके हाथ फैले हुए हैं। बाई और को दो पादरी संतुलित स्थित में विराजमान हैं उनके पीछे शोक प्रगट करने वालों की पंक्ति है। जिनकी पोशाक काली है, गले और कलाई में लाख के रंग का गलेबंद बाँवे हुए हैं, नीचे के समूह में अधिक ठोस आकृतियाँ हैं। इस दृश्य में सव जगह व्याकुलता है, गहरी पृष्ठभूमि के पीछे चमकदार प्रकाश है। इस दिशा में यह 'एजम्सन, के चित्र से मिलता है।

गहन भावुकता के कारए। श्रालेखन में भावात्मकता है। यह बात ग्रापके व्यापक दी टोलैंडों से बहुत स्पष्ट है। गाग्रोर गाग्रोन की शैली का ग्रापके चित्रों पर पूर्ण प्रभाव है।

एक चित्र 'पैंडेकोस्ट' है, इस चित्र में 'ब्यू ग्राफ दी टोलैंडो' की ग्रपेक्षा ग्रिंथिक विभिन्न ग्रीर सम्पन्न रंगो का प्रयोग है। यह चौखटा बड़ा ऊँचा है ग्रीर सिरे पर वक्र ग्रीर संकीण है। सीढ़ी के ऊपर के भाग में क्वारी विराजमान है। इसके चारों तरफ उसके ग्रनुयायी हैं। ग्रीर दूसरी मेरी हैं जिनके सिर पर पित्र शिक्त की तरह फाकता है। सब ग्राकृतियों एक ग्रायत का रूप लेती है। यह ग्रायत दो ग्रग्नुमि की ग्राकृतियों ग्रीर क्वारी द्वारा निर्मित एक त्रिभुज से सीमित हो जाता है। इसका ऊपर का किनारा ऊपर को उठे हुए हाथों के द्वारा टूट जाता है। यह उठे हुए हाथ ऊपर के स्थान से सम्बन्ध स्थापित करते है, जिसका तात्पर्यं यह है कि ग्रात्मा पृथ्वी पर उतर रही है ग्रीर देवी ग्रात्मा जो नीचे ग्रा रही है दोनों का मिलन स्थान है। इस प्रकार ग्रान्तरिक ग्रीर बाह्य गति ग्रीर लय वारोक शैली के द्योतक हैं। स्पष्ट रेखायें ग्रस्पब्ट हो गई हैं।

इस प्रकार ब्राकृतियां प्रतिनिधित्व करती हैं। और भावात्मक ब्रालेखन की रचना होती है।

ंडी गो वेलास्क्वेज (१५६६—१६६० ई०) का जन्म स्पेन में ही हुन्ना था। श्रापको स्पेन का बड़ा चित्रकार स्वीकार किया जाता है। श्राप फ्रांसिस जुरवैटन के मित्र और शिष्य थे। रंग योजना आपकी स्वाभाविक थी। दढ अ । अौर स्वतंत्र चित्रण के द्वारा ठीक श्रनुमान की हुई श्राकृतियों में श्राप जीवन भर देते थे। जब बेलास्क्वेज की चित्र रचना देखते हैं तो यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि स्वाभाविक चित्रए। और बारोक शैली में कौन श्रेष्ठ है। परन्तु जब हम सर्वश्रेष्ठ रचना 'रौक वाई वैनिस' की तुलना उच्च पुनुहत्थान काल की वैसी ही कृतियों से करते हैं तो हमें अनुभव होता है कि एक शताब्दी में कलाकार का दृष्टिकोए। कितना बदेल गया है। पुनुकत्थान काल के कलाकार जन्त आकृतियों को सतत जिलित करते। रहे और गाम्रोर गाम्रोन का वैनिस जिन अभी तक श्रेण्य अश्वा अभिजात्यवादी श्रेगी में बाता है। इसमें बाहति को स्पष्ट रूप से व्यक्ते किया गया है। विलासक्वेज सब प्रकार की बारोक विघियों से परिचित् था े उसके चित्रों में दैनिक जीवन के किसी। प्रासी की आकृति स्थान नहीं पाती परन्तु कामदेव की ब्राकृति उसके सामने व्दर्पण लिए खड़ी है। मिरर एक प्रकार की परिचित चालाकी का स्वरूप है जैसे रोमन बारोक के चित्रों में जहाँ महल ग्रौर विनोद-स्थान चित्रित किये गये हें, पाया जाता है। इन सबसे विशालता का आभास होता है। अनिश्चित प्रकाश भीर किरए की वकता के कारए। साधन का सुन्दर प्रभाव बढ़ जाता है। इस सीमा तक वेलास्क्वेज को हम इस युग का बालक कहेंगे।

यदि हम वेलास्वर्ज के जित्रों में उस युग की शैली का मूल्यॉकन करते रहे तो हम इस महान् कलाकार के व्यक्तित्व का ठीक अनुभव नहीं कर सकें गे। ऐलग्रेसो से तुलना करने पर स्पेन के यथार्थवादी भाव को आप में अधिक पाते हैं। १६२३ ई० में फिलिप चतुर्थ ने आपको दरबार में बुलाया और आरम्भ से ही वहां आपने चित्रों के सादृश्य और शान्तिमय गौरब से हरएक को प्रसन्न कर दिया। आपने इटली की दो यात्रायें कीं। इसके बाद आप मैड्रिड के दरबार में ही रहे, जहाँ आप शाही पारवारिक और उरसव संबंधी कार्य की देख रेख के सबसे बड़े पदाधिकारी हो गये। आप चित्रकार थे, इसलिए आपने बादशाह उसके मंत्री अरदली ही नहीं बल्कि स्पेन के विभिन्न प्रकार



वैलस्स्ववैज (१६५० ई० का चित्र 'इन्नोमेन्ट' एक्स, (डोरिया गैलरी रोभ में)

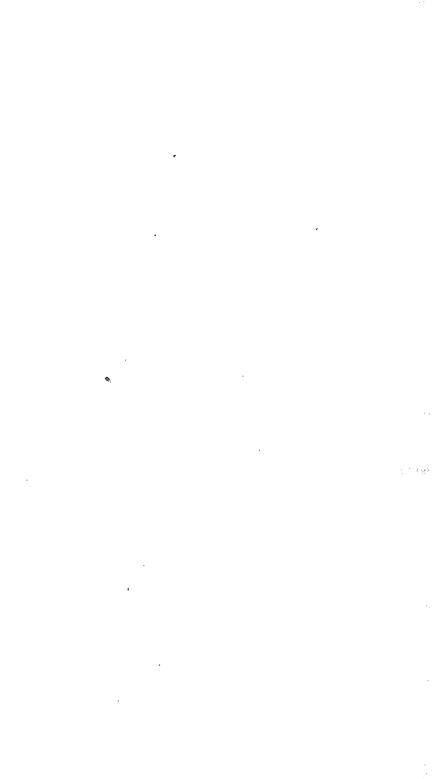

के मनुष्यों का ग्राकृति चित्रण किया ग्रीर इस प्रकार ग्रापने सबको ग्रमर कर दिया। ग्रारम्भ के जीवन में ग्रापने पौराणिक दृश्यों का चित्रण भी किया परन्तु बाद के चित्रों में जीवन की वास्तविकता का ग्रधिक ग्रनुभव होता है।

'सरेन्डर स्राफ बेंडा' स्रापका एक चित्र है। इस चित्र में फ्लेंडर्स का गर्वनर मार्क्स ग्राफ स्पिनौला को नगर की चाबी दे रहा है। दोनों सेना-पति भ्रवसर के श्रनुसार शुभ पोशाक पहिने हुए हैं। उनके परिजन लोग श्रग्रभूमि में चित्रित किये गये हैं। पृष्ठभूमि घुँघली हैं। टेढ़ी मेढ़ी नदियाँ हैं नीचे देश की भलक है। फौज परेड़ कर रही हैं। ग्राग के कारण घुम्रा उठ रहा है। प्रत्येक ब्राकृति स्वाभाविक रूप से उद्देश्यानुकूल व्यक्त की गई है। केन्द्र के समूह ग्रीर भुंड़ में मुख्य कर्ण खड़ी ग्रीर पड़ी रेखाग्रों की मुख्य व्यवस्था की पुनरावृत्ति हुई है, इससे इसका प्रभुत्व यह है कि मनुष्य और घोड़ों में लहर के समान गति श्रोर रंग व्यवस्था है। इसके कारण यह चित्र ऐतिहासिक प्रमाण पत्र से भी उच्च स्थान प्राप्त करता है। फिलिप चतुर्थ के दरबारी चित्रकार होने के नाते त्रापने ग्रपनी शीतल श्रीर उदासीन विधि से दरबार की प्रत्येक ग्राकृति को नियन्त्रित रंगों से चित्रित किया, ताकि इच्छित प्रभाव प्राप्त किया जा सके। इटली में अप्रापका परिचय कैरैवैजियो और रुबैरा से हुमा जिसके फल स्वरूप पंलेट के काले और तटस्थ रंगों के द्वारा सम्भाव्यताओं का परिचय दिया। यह बात श्रापके बहुत से चित्रों से विदित होती है, जिनमें भूरे और काले की चंचल एक इपता है। ग्रापका एक चित्र 'मेटस ग्राफ ग्रोनर' है। इस चित्र में स्थान संबंधी समस्यों पर ग्राक्रमण है। एक ब्रान्तरिक दृश्य का चित्रण है, जिसमें छोटी बालिका मारगरीटा भपनी सहेलियों, बौंनो स्रौर एक कुत्ते के साथ विनोद के लिए उपस्थित है। इस् विनोदपूर्ण चित्र का चित्रए। वैलस्केवज खुद कर रहे हैं। वे विशाल कैनवैस लेकर बायीं भौर को तुलिका लिए खड़े हैं। पृष्ठभूमि में खुले दरवाजे के पास महल का बड़ा सेना नायक परदा हटा रहा है। बादशाह भ्रीर बेगम दर्शक की भौति खड़े हुए हैं। श्रीर उनका सादस्य पृष्ठ भूमि के दर्पण में प्रति-विस्भित हो रहा है। इस सुपरिचित दृश्य में बालिका के चारों तरफ कुछ ग्राकृतियां है जिसमें सीधी तरफ की खिड़की से प्रकाश पड़ रहा है, श्रीर उससे संबंधित प्रत्येक ग्राकृति ग्रपना स्थान ग्रहण कर रही है। इस गहरी वास्तविकता में सूक्ष्म विवेचन की भावना ग्रीर भारतीय तत्त्व, विणिका भंग का उचित प्रतिपादन है। बाकृति और पहाड़ बादि की सीमा पर प्रकाश का

प्रभाव स्पष्ट हैं। विशेषता यह है कि विभिन्न भावों का एक दूसरे से संबंध और हूबहूपन यथोचित हैं। ग्रग्नभूमि का समूह कुत्ते से लेकर चित्रकार तक गहन दृष्टि से देखा जाय तो वक्र में S का स्वरुप बनाता है। यह चमकीले प्रकाश रंग और गित से परिपूर्ण है। कहीं तूलिका की चोटे भटके से दीं गई है कहीं पतले कहीं गहरे रंग का प्रयोग है, जिससे प्रकाश के गुएए और रचना प्रभावित होती है। ग्रग्नभूमि का समूह जहां चँचल है पृष्टभूमि के समूह में शान्ति है। प्रत्येक विवरए। एक दूसरे के साथ स्वर मिलाता है। दोनों भाग एक दूसरे के साथ ग्राच्छादित करने वाले प्रकाश से और कैनवैस के बाँयी तरफ के मुख्य किनारे से मिले हुए हैं।

दरबार की पौशाकें ग्रितिव्ययपूर्ण हैं। वैलेस्ववेज ने रुपहरी, भूरे काले, गुलाबी ग्रौर विभिन्न प्रकार की रचना के द्वारा प्रकाश को निश्चित चोटों से व्यक्त किया है जिससे प्रवृतियां विलीन हो जाती हैं ग्रौर ग्राकृतियां स्पष्ट हो जाती हैं। यह उदाहरण प्रिन्सेस मारगरीटा एण्ड मेरियाना के चित्र से स्पष्ट होता है।

शाही व्यक्ति-चित्रों को चित्रित करने में जो कुछ भी ग्रंथ ग्रथवा भावना की प्रतिकिया वैलेस्ववेज ने ग्रनुभव की जन सब को ग्रपने तक ही सीमित रखा। ग्रापने व्यक्तिगत व्यक्ति चित्रण चित्रित करके शाही ग्रौर दरबारी शान-शौकत को बड़ी सीमित विशेषलाग्रों से चित्रित किया है। परन्तु ग्रापके एक चित्र 'इननोसेन्ट' को देखकर इस प्रकार की शंका होती है कि चित्रकार ग्रगर ग्रपने भावों को व्यक्त करने में स्वतन्त्र होता तो उसके चित्र रचना के ग्रधिक ग्रथं लगाये जा सकते थे, क्योंकि इस रोमन व्यक्ति चित्रण में उदेशात्मक कास्तविकता ही नहीं है बल्कि एक वक्त ग्रीर कीणों का ग्राकर्षक ग्रालेखन है। रंगों का विशेषकर लाल सफेद रंगों का दक्षता पूर्ण प्रयोग ग्रौर व्यक्तित्व की सुन्दर ग्रमिव्यंजना है।

१७वी शताब्दी के बाद स्पेन की चित्रकला का दीपक टिमटिमाने लगा, परन्तु फ़ान्सिसको गोया (१७४६—१८२८ ई०) ने स्पेन की चित्रकला को पुन: प्रज्वलित कर दिया। ग्राप ग्रपने जीवन के बहुत समय तक स्पेन के दरबार के चित्रकार रहे। ग्रापका एक चित्र "फेमिली ग्राफ चार्ल्स फोर्थ" बड़ा यथार्थवादी है। वैलेस्क्वेज की भाँति ग्राप यथार्थवादी चित्रकार थे। परन्तु इसके विपरीत ग्रापने ग्रपने चित्रों में ग्रव्यक्तित्व पूर्ण भारतुल्यता की

प्रदिशित करते समय पाखंड पूर्ण श्रदालतों के प्रति उच्च तिरस्कार चितित किया। इस चित्र की श्रग्रभूमि में चार्ल्स राज चिह्नों से सुसिज्जित है। पास में उसकी नारी मैरिया ल्यूसा शान सौकत के साथ खड़ी है। उसके चारों तरफ राजकीय परिवार के और सदस्य हैं। उनकी पोशाकों की शोभा उनकी कमज़ोरी को व्यक्त करती है। बांयी तरफ कोने में चित्रकार श्रपने कैनवैस के साथ खड़ा हुशा है। यह एक बड़ी पहेली है कि इतना स्वतन्त्र विचार भौर सत्य को प्रतिपादित करने वाला चित्रकार ऐसे दरबार में खड़ा है। या तो बादशाह इस बात को समभने में जड़ है या चित्रकार चुरा मानने में सुस्त है। यहां हम चित्रकार को जवाहरात, मखमल, रेशम श्रादि के चित्रण करने में रचना श्रीर घरातल की प्रशंसा करते हैं। स्थान की समस्या का हल इस चित्र में इस प्रकार का नहीं है जैसा वैलास्क्वेज ने श्रपने चित्र "मेटस श्राफ श्रोनर" में किया है। गोश्रा का कथन था कि प्रकृति में रेखा का कोई स्थान नहीं। हल्की श्राकृति या छाया में श्राकृतियां हैं, इसलिए हरएक श्राकृति श्राग श्रीर पीछे, पड़ोस की श्राकृति से श्रानुपातिक है और समूह एक इकाई के रूप में जिसमें भिन्न प्रकार के प्रकाश श्रीर छाया हैश्रीर वातावरए। से भरा हुशा है

गोत्रा का एक चित्र "पोरट्रेट ग्रॉफ हिज बॉइफ" है,यह राजकीय व्यक्ति चित्र का विरोधात्मक चित्रण है। इस चित्र में चित्रकार की पत्नी दृढ़ता के साथ बैठी है। उसका सद्व्यवहार लोक प्रीति के ग्रनुसार है। हाथों में ग्लॅव पहने हुये है ग्रीर उन को गोदी में रखे हुये हैं। सिर, कन्चे तथा कुर्सी के पीछे की कथानक-रुढ़ियां ग्राकृति के त्रिकोणों ग्रीर धरातल के विपरीत है। ग्राकृति के ऊपरी भाग में कोमलता पूर्ण चित्रित बाल है ग्रीर पारदर्शी दृशाला पोशाक ग्रीर गृह सामग्री है।

चित्र "माजा नूड" चित्रकला की सुन्दरता का एक विशेष उदाहरए। है। इस चित्र में प्रकाश छाया, रंग ग्रीर रचना का दक्षतापूर्ण जोड़ है। प्रकाश का क्षेत्र दृढ़तापूर्ण रचित, ग्रीर कोमलता पूर्ण गोल ग्राकृतियों से चित्रित है। ये ग्राकृतियाँ चौखटे में कर्णवत कटी हुई हैं। यह सब शीतल नीली सफेद फिल्लीदार तिकयों ग्रीर चादरों में विलीन हो जाते हैं। यह सब रचना भीर कोणीय कथानक रूढ़ियों से भी विरोध करते हैं। नीले कोच ग्रीर गहरे रंग ग्रीर सपाट तटस्थ भूमि प्रकाश के क्षेत्र के बिल्कुल विरोध में है। गाग्रीर गाग्रोन के वेनिस चित्र की पृष्ठ भूमि से तुलना करने पर विरोध स्पष्ट हो जाता है।

गोग्रा का जीवन स्पेन के तेजी से पतन होने वाले समय से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि उस काल से भी है जब नेपोलियन के युद्ध हो रहे थे ग्रीर तत्कालीन भयानकता, ग्रातंक ग्रीर डर से ग्राप प्रभावित हुये। ग्रापके चित्रों तथा उत्कीएां चित्रों में ये विषय प्रतिपादित हुये हैं। "दी डिसास्टर ग्राफ बार" ग्रीर "दी शूटिंग ग्राफ दी रेविल्स ग्राफ मई ३, सन् १८८०' में समस्त ढांचा विषय के ग्रनुकुल है। दृष्टय नीचे बायें हाथ के किनारे से कर्णवत् बंट जाता है। सीधी तरफ को गोली चलाने वाले सैनिकों का छोटा समुदाय खड़ा है। एक सीधी पंक्ति, समानान्तर ग्रीर डरे हुये पीड़ित व्यक्तियों की ग्राष्ट्रांखलाबद्ध पंक्तियाँ खड़ी हैं। इनके ऊपर लालटेन का प्रकाश सीधा पड़ रहा है। ग्रतः प्रकाशित क्षेत्र के चारों तरफ ग्रंधकारमय क्षेत्र है। लम्बे डग रखने वाले सिपाही, उनकी परछाई उनके हथियारों पर प्रकाश सब मिनकर केन्द्र में पीड़ित व्यक्तियों की ग्राकृतियों को बल प्रदान करते हैं। रंग भयानकता के उपयुक्त हैं। गोग्रा में भूरे, खाकी तटस्थ रंगों का प्रयोग किया है। खून के कुंड को दिखाने के लिए लाल रंगों की बौछार मारी गई हैं।

गोग्रा के "केपरिस" चित्र से उनकी निर्भीक चित्रण शैली ग्रीर जीवन की गहनता के जान के सम्बन्ध में जात होता है। इस श्रृंखला में गोग्रा ने मर्म स्पर्शी उपहास, राज्य की कमजोरियाँ, गिरजाघरों के भ्रष्टाचार, जनता के छल कपट ग्रीर समाज की सड़न को चित्रित किया है। ग्रापका एक चित्र "वहाई हाइड दैम" में एक कंजूस की गुर्राहट की ग्राकृति है। वह श्रपने धन के थैलों पर भुका हुग्रा है ग्रीर कसकर पकड़े हुये हैं। चित्र से ऐसा ग्राभास होता है कि वह ग्रपने धन को पीछे खड़े हुये उसका परिहास करने वाले चार व्यवितयों से बचा रहा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि वह कोई पादरी है। क्योंकि उस समय गिरजा-घर की कंजूसी और महान सम्पित का जनता को ज्ञान था। गोश्रा की नक्शानवीसी बड़ी तीखी और उपहास चुभने वाला था। रेखाओं की मितव्ययता, काले सफेद का गित पूर्ण प्रयोग म्रादि के द्वारा म्रापने चित्रों को व्यक्त किया है। परिस्थिति का वास्तविक म्रनुभव भ्रापके चित्रों से होता है। रंग-योजना और म्राकृति-चित्रण समान और दक्षता पूर्ण है। कम-से-कम स्पेन के इन चित्रकारों ने योहप की चित्रकला के, तत्कालीन क्षेत्र में विशेष महत्व का का कार्य किया है।

#### हालैन्ड की चित्रकला

(१६ वी शताब्दी से १७ वी शताब्दी तक)

## SE

भी देश ग्राज हालैन्ड कहा जाता है वह उस समय नीची भूमि ग्रथवा नीदरलैंड के नाम से विख्यात था। फ्लेंडर्स ने दक्षिणी और पश्चिमी पर अधिकार कर लिया था। दोनों जातियों में जाति का अन्तर भी हालैंडर्स जर्मन से ग्रौर फ्लेमिंग फ्रांस से मिलते थे। फ्लेन्डर्स की भांति उत्तरी क्षेत्र एक जागीर के समान था जो कभी किसी राजा के कभी किसी के श्राधिपत्य में रहता था। धार्मिक श्रीर राजनैतिक विष्लव के समय यहां के निवासी प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी हो गए, इन्होंने स्पेन के बादशाह के प्रति विद्रोह किया, इस प्रकार श्राघुनिक नीदरलैंडस का यह स्थान केन्द्र बन गया। स्पेन ने १६४५ ई० की वैस्टफैलिया की संधि के समय इसकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली। हालैंड स्पेन की ग्रारम्भिक सत्ता के दिनों में फ्लेन्डर्स की भाँति सम्पन्न हुन्ना। ईस्ट इन्डिया कम्पनी की स्थापना हो गई। नवीन संसार की खोज के फलस्वरूप व्यापार ग्रीर श्रीपिनिवेशौ की वृद्धि हुई। बड़े बड़े व्यापारिक नगर उदाहरण के लिए हारलेप, एमस्टरडम धनी श्रीर सम्पन्न हो गए। जीवन में गौरव को स्थान मिला। प्रत्येक व्यवसाय की मंडलियाँ बन गई श्रीर सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार हुढ़ हुई।

वहां धार्मिक दृष्टि से बड़ा परिवर्तन था। हार्लेंड के निवासी प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी हो गए। कला के प्रति उनकी भावना पवित्रतम हो जाने के कारेंग कला को विकसित होने पर प्रतिबन्ध लग गया। प्यूरीटन धर्मावलम्बी कट्टर होने के कारण कला को प्रोत्सन्हन नहीं देना चाहते थे। ग्रतः उन्होने मूर्तियों का निर्माण, धार्मिक, ग्रईसाई धर्म सम्बन्धी, यहां तक कि ऐतिहासिक विषयों के चित्रण को भी प्रतिबन्ध लगा दिया। मध्यकाल ग्रोर पुनुस्त्थान काल में धार्मिक चित्रण की प्रमुखता थी परन्तु ग्रब उसके विषरीत धार्मिक चित्रण को चित्रित न करना ही उनका एक उद्देश हो गया। धनी हालैंड निवासियों के समक्ष हालेन्ड के बाह्य रूप को चित्रित करना ही अब चित्रकारों का कार्यथा। व्यक्ति चित्र, स्थान, नागरिकों की ग्रादतों, चौराहों के चित्र, समुद्र, ग्रासमान ग्रौर देहाती जीवन की भलक को चित्रित करना हो डच स्कूल का विषय था।

मध्य वर्ग के लोग सम्पन्नता प्राप्त करके तत्कालीन चित्रकारों के चित्रों को ग्रपने विशाल भवनों की दीवारों पर लटका कर ग्रपनी सम्पन्नता प्रदिश्ति करते थे । व्यक्ति चित्रों को ऐसी स्थिति में स्थान मिलना स्वाभाविक था।

व्यक्ति चित्रों के क्षेत्र में इस युग का फ्रांस हाल्स (१५८० — १६६६ ई०) सर्व प्रथम चित्रकार माना जाता है। ग्राप हर्ष मिश्रित निराशाबादी थे। ग्राप को धनाभाव के कारण जीवन में निराशा ग्रधिक थी ग्रतः ग्राप ग्रपने को संतोष देने के लिए ग्रधिक मदिरा पीने वाले ग्रथवा बेवकूफ का चित्र ग्रंकित करते थे। जनता में व्यक्ति चित्रों की बड़ी मांग थी। ग्रतः फांस हाल्स ने ग्रपनी नवीन शैली के द्वारा बड़ी ग्रावश्यकता की पूर्ति की। मर्मस्पशी तूलिका के चोटों (Stroke) के द्वारा, रंग के प्रयोग में यथार्थवाद की शैली में चित्रण, पात्रों के स्वभाव का भुन्दर और कुशल ग्रकन, प्रसन्न मुद्रा की ग्रभिव्यंजना ग्रापके विशेष गूण थे।

'लाफिंग कैंबेलियर' में एक ग्रात्म-विश्वासी सिपाही, मुख पर वीरता, ग्रीर एक क्षिएक मुद्रा की लहर भवलोक नीय है। घरातन स्पष्ट हैं ग्रीर जगमगाता हुआ काला टोप श्रीर कीतन नीना भूरा घरातन शानदार कोट की विशेषता बढ़ाता है। सुन्दर फीते. कालर तथा कफ रेशमी रूमान श्रीर सम्पन्न लाल भूरे तथा पीले की कसीदाकारी तूलिका की सुन्दरता के द्योतक हैं। लहराते हुए वक्षों का साधारएा ग्रालेखन, तीक्ष्ण कोए, रंग योजना ग्रीर श्रीतल शान्त ऊष्ण श्रीर संजीव क्षेत्र विषय की वीरता से सामंजस्य करते हैं। क्षिएक घरातल की ग्रीमब्यंजना प्रसन्न मुद्रा हाल्स की कला कृतियों की विशेषता है श्रीर उसकी प्राव धिक विधि उद्देश्य के उपगुक्त है। तूलिका

के थोड़े स्पर्श से ग्राप कितने विशाल भाव ब्यक्त कर सकते थे इस' बात का समर्थन ग्रापके चित्र 'यंगमेन विद ए स्लाउच हैट' से होता है। हाल्स हालैंड के तत्कालीन विख्यात ब्यक्ति चित्र चित्रित करने वालों में से थे। ग्रापने नागरिक संस्थाग्रों के सामूहिक व्यक्ति चित्र भी चित्रित किए। ग्रापका एक चित्र 'दी ग्राचर ग्राफ सैन्ट एड़ियन' एंड 'दी गवनेरस ग्राफ दी सेन्ट एलीजाबेथ हांसपीतल' हारलेम के चित्र संग्रहालय में है, इस प्रकार से चित्रित किए गए हैं कि प्रत्येक श्राकृति स्पष्ट है ग्रीर प्रत्येक की ग्रपनी एक विशेषता है। ग्रापर इस प्रकार का चित्र न होता तो ये चित्र स्वीकार न किए जाते। चित्रकार ने इन सबको एक शिथल ग्रालेखन में बांधने की व्यवस्था की है। फीता, मखमल, साटन ग्रीर धातु सबकी यथोचित ग्राभिव्यंजना की है।

इस युग के दूसरे चित्रकार 'रैमब्रेंन्ट बैन रिजिन' (१६०६-१६६६६०) ने हालैंड की यथार्थवादी कला से मेल करना ग्रस्वीकार किया है। उन्होंने यथार्थवाद को जीवित रखा परन्तु एक पारदर्शी चमकीलापन दिया जो श्रव तक ग्रव्यक्त था। ग्रापकी शैली हाल्स से बिल्कुल भिन्न है। रंगों के प्रयोग की व्यवस्था बिल्कूल ग्रनोखी ग्रौर हालैंड के ग्रधिकारियों के ग्रादर्शों से बिल्कूल भिन्न है। रैमद्रौन्टस के व्यक्ति चित्र 'म्रोल्ड लेडी' (नेशनल गैलरी-लन्दन) श्रौर 'एलीजाबेश वास' (एमसट्रडम) में वास्तविक विवर्श की सथार्थता है। प्रकाश फैला हुआ है। 'दी ऐनेटोमी लैशन' में प्रकाश पर एकाग्रता की ग्रिभिव्यंजना है श्रीर ये मुख्य व्यवस्थित तत्व को व्यक्त करता है। १६४२ ई० में रैमज़ैन्ट ने 'दी नाईट वाच' चित्र की रचना की जो एमसटरड म में ग्रभी तक सुरक्षित है। इस चित्र में ग्रापने नियमित साधनों को उच्च व्यक्तिगत प्रकाश स्त्रौर रंगों के प्रयोग में व्यक्त किया है। इस शैली को ग्रापके सरक्षक समभ ही न पाए। ग्रीर उस चित्र को लेने से इन्कार कर दिया । भ्रापका परिहास किया और भ्रापकी स्मृद्धिशालिता को श्रार्थिक ठेस पहुंचाने का प्रयत्न किया। 'यंग गर्ज एट एन ओपिन हाफ डोर' नामक चित्र में यह व्यक्तिगत प्रकाश और श्रंधकार का प्रयोग आरम्भिक परिपनवता को व्यक्त करता है। इस चित्र में आकृति का चरित्र और उसका *न्यक्ति*तत्व समान रूप से रुचिकर है। वह हालैंड के एक दरवाजे पर खड़ी हुई है। उसका हाथ नीचे की तरफ विश्वाम ले रहा है श्रीर यद्धिप उसकी दृष्टि सीधी तरफ मुड़ी हुई है तो भी उसकी चितवन दर्शक से सीधी

मिलती है। आकृति के शरीर पर काली पोशाक है, लिनिन का एक कपड़ा उसके मले के चारो तरफ है। घाघरा पूर्ण है। उसकी गर्दन में मोतियों की दुगनी माला है। उसका यौवन भ्रौर सौंदर्य, लज्जा भ्रौर निग्रह उसके गति-पूर्णं मुखाकृति की मुसकराहट रैम्ब्रैन्ट ने उपयुक्त साधारण श्रौर सीधी शैली में चित्रित किया है। मुख के एक स्रोर चमकदार प्रकाश केन्द्रीभूत होता है। एक हाथ श्रीर दीवार पर प्रकाश है। दीवार के प्रकाश में हाय का काले रॅंग से चित्ररा बहुत सुन्दर है । चमकदार प्रकाश ग्रौर छाया माकृति को म्राच्छादित ग्रौर रेखाग्रों को विलीन कर देती है। थोड़े रंगों-लाल, बदामी श्रौर पीला-में चंचल उतार चढ़ाव, स्थान की गहन भावना को व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार वोटी शेली की रेखा चित्रगा की विशेषता है, वैसे ही रेम्ब्रैंन्ट की मुख्य शैली में प्रकाश के साधन थे। साधारणतया श्रापके प्रकाश में उष्णाता होती थी ग्रौर ग्रनन्त विभिन्नता होती थी। यह प्रकाश एलग्रेसो के भ्रप्रकृतिपूर्ण प्रकाश से बिल्कुल भिन्न था। यह प्रकाश छाया में पार हो जाता है। ये दोनों रंग में ग्रगिएत विभिन्नताश्रों के साथ धड़कन करते हैं। ग्रौर इतने थर्राने वाले होते हैं जितना कि सर्वोच्च प्रकाश हो सकता है।

'सपर एट इमौस' चित्र उसी मध्यम प्रकाश के द्वारा स्थान में व्यवस्थित है। चार व्यक्ति एक मेज के चारों तरफ विराजमान हैं। महात्ना ईसा केन्द्र में हैं जैसे ही अतिथि को पहचानते हैं बायें हाथ की तरफ का भक्त दोनों हाथों को प्रशंसा में मोड़े हुए बैठा चित्रित किया गया है। पहिचान होने पर सीधी ओर के भक्त में गित आ जाती है परन्तु भी वक्का रहता हुआ शका में डूब जाता है। मूर्ख बालक नौकर दुविधा में पड़ जाता है। महात्मा ईसा के मुख तथा टेविल क्लाथ पर के प्रकाश के अतिरिक्त चारों तरफ अधेरा है। बाई ओर को वही प्रकाश भक्त के हाथ और मुंह पर पड़ता है। प्रकाश धरातल, कुसियों, पोशाकों और पत्थर पर पड़ता है और उसकी रचना को व्यक्त करता है। महात्मा ईसा की आकृति पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है। वही प्रकाश कमशः अन्य आकृतियों पर भी पड़ता है और विधिवत एक्य प्रदिश्ति करता है। इस चित्र में विशेष प्रकार की वारोक शैली का अनुभव होता है। सतुलन अकिमक है। केन्द के आकृति सम्बन्ध लम्बवत महराब के देखने से यह बात स्पष्ट होती है। यह सब दृष्टि सम्बन्धी तत्व उष्ण गतिपूर्ण पीले में विलीन हो जाते हैं और शीतल भूरे

रंगों से सहायता प्राप्त करते हैं।

हालैंड के प्रोटेस्टेन्टस धार्मिक चित्रों को क्यों कम स्थान देते थे विवादा-स्पद विषय है। रेम्ब्रेन्ट ने धार्मिक विचारों और कलात्मक मत में समय के उद्देश्यों का ग्रधिक घ्यान नहीं दिया। जैस्यूट्स और काल विनिस्टस की लड़ाई से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तत्कालीन हालैंड के जीवन के ग्रनुसार उसका वाइविल का प्रतिनिधित्व मानवता पूर्ण था। इटली के प्रनुस्त्थान के बहुत से धार्मिक चित्र चर्च के ग्रादेश पर उसकी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए रचवाये गये थे। परन्तु रेम्ब्रेन्ट ने बड़े साधारण ढंग से दैनिक कहानी को दैनिक व्यक्ति के द्वारा कहलवा दिया।

"दी मैन इन ए गोल्ड हेलमेट" चित्र में रेम्ब्रेन्ट प्रकाश के प्रयोग में महान प्रकरण सम्बन्धी तथा काल्पनिक हो जाता है। यहां रचना की क्रमिक प्रकाश के साथ पराकाष्ठा होती है। "पोरट्रेट ग्राफ एन ग्रोल्ड वोमेन" में मुख, रूमाल ग्रौर हाथों पर गहन प्रकाश पड़ता है। शेष कैनवेस का भाग काला रह जाता है। भुकी ग्राकृति कुर्सी के साथ मेल खाती है। चित्र की रचना का उद्देश व्यक्ति के चित्रण में इतना नहीं है जितना भावनाग्रों की भावात्मक ग्रभिव्यंजना में है, ग्रौर इस क्षेत्र में यह चित्र माइकेल एगिलों के नुड़स ग्रौन दी सिसटाइन सीलिंग से मिलता है।

"सैल्फ पोग्ट्रेट" चित्र में चित्रकार हमको अमूर्तिसत्ता की ओर आकर्षित करता है इसमें प्रकाश के कुछ अनिश्चित तूलिका के स्पर्शों से परिहास पूर्ण हँसी उसकी एकान्त दशा, हताशावस्था और प्रत्यक्ष असफलता प्रदर्शित की गई है। रेम्ब्रेन्ट ने विषय निश्चित करने में अपने चारों तरफ के अध्ययन को ही ग्रहण किया है। हालेंड के दृश्य, एमस्टरडम के निवासी, किसान और साधारण मनुष्य करीब-करीब सभी क्षेत्रों के व्यक्यों को चित्रित किया हैं। "हन्द्रेड गिल्डर प्रिन्ट" चित्र में महात्मा ईसा बीमार की सेवा कर रहे हैं। अधेरी पृष्ठ भूमि में प्रकाश का केन्द्री भूत समूह है। सीधे हाथ की और एक समूह रोगियों का है जो स्वास्थ्य लाभ के लिए महात्मा ईसा की और बढ़ रहा है। बाई और को "फारसीज" का एक पँक्ति में एक समूह चित्रित है। रेखाओं की मितव्ययता आकृतियों की विशेषताओं को ही चित्रित नहीं करते बल्क चरित्र की मर्मज्ञता को भी व्यक्त करते हैं।

एक चित्र "दी थ्री ट्रीज़" का है। इस चित्र में पेड़ मध्यान्तर पर धरातल से सीधे खड़े चित्रित हैं। धरातल नीचे क्षितिज तक फैला हुग्रा है। भीर श्रग्न भूमि के अधिरे क्षेत्र से आकाश के विशाल प्रकाश तक पहुँचता है। आकाश में एक भंभावत का चित्रण है।

हाल्स और रैम्ब्रेन्ट के तत्कालीन चित्रकारों का एक दूसरा समुदाय भी था जो हालेन्ड की दैनिक दिनचर्या को — घरेलू चित्र दैनिक जीवन के चित्र, देहाती वातावरण के चित्र चित्रित करता था। इस समुदाय के मुख्य चित्रकार पाइटर डी हूच, (१६२६-१६७७ ई०) जेन स्टीन, (१६२६-१६७६ ई०) गैरार्ड टेर वोर्चे (१६१७-१६-१ ई०), जैन वरमीर (१६३२-१६७५ ई०) जैकोब औचटरवेल्ट (१६३४-१७०६ ई०) थे।

पाइटर डी हूच का चित्र पेन्ट्री डोर हालेंड के घर में दर्शक को पहुँचा देता है। एक नवयुवती भंडार घर के दरवाजे पर एक पात्र को एक छोटी लड़की को दे रही है। फर्श टाइलों का बना है और छत चमकदार है। कमरे के अन्दर, कुर्सी से आगे ऊपर की और आधी खुली खिड़की के पास एक तस्वीर लटकी है, यहीं से प्रकाश समस्त कमरे में पहुँचता है। यहाँ तक कि अंघकार में भी प्रकाश प्रवेश पा जाता है। इस चित्र में स्मरणार्थक कोई वस्तु नहीं है। कोई गहन विशेषता भी दृष्टिगोचर नहीं होती परन्तु शान्ति पूर्ण मानवता है। देखने की बात यह है कि चित्रकार ने किस दक्षता से चित्र चित्रत किया है यह अंबलोकनीय है। बाहर से खिड़की के द्वारा प्रकाश अन्दर आ रहा है। यह प्रकाश आन्तरिक अंधकार का विरोधाभास करता है। दीनों आकृतियाँ भीति के साथ खड़ी हैं। ये आकृतियाँ आलेखन के कौगीयपन की एक स्वरता को भंग करती हैं।

विभिन्न ब्राकृतियों के चित्रण से धरातल की श्रभिकृचि में वृद्धि हुई। टेर वीच ने साटन और मखमल के दक्षतापूर्ण चित्रण में अद्भुत योग्यता का परिचय दिया। गहरे स्थान की सजावट करने में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए विरोधी रंगों और रचना के द्वारा यथीचित स्थान दिया।

जेन वरमीर की चित्र रचना से हम देहाती चित्रण का पराकाष्ठा पर पहुँच जाते हैं। श्रापका एक चित्र ''यंग वोमेन एट ए केसमेन्ट'' मानवता सम्बन्धी यह एक चित्र विधिवत् एकाकी व्यवस्था का है। मानवता कें अनुमान और काल्पनिक श्राकृति का पूर्ण मेल चित्रित है। एक स्त्री श्रधखुली खिड़की के पास, एक मेज के समीप खड़ी है एक हाथ खिड़की के सहारे है, दूसरे हाथ में एक बतन लिए हुँथे। चित्र में समभार, सौम्यता, ग्रत्यन्त शौतलता और विश्राम की भावना है। यह श्रालेखन श्रविधिवत और श्रमुडोल

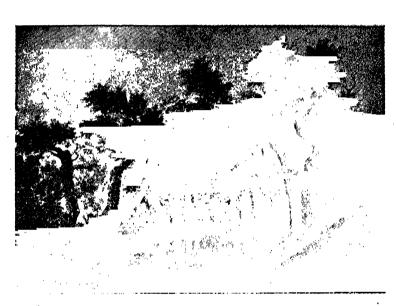

जैकोव वेत रुयूसाङ यल (१६२८–१६८२ ई॰)चित्र 'स्वैम्प' हरमीटेज, (लेनिन ग्रेड में)

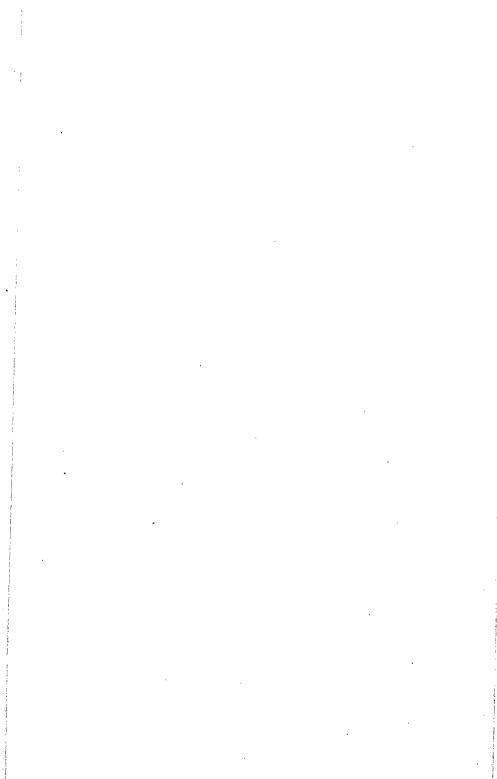

है। पदार्थ चित्रए, मेज, नक्शा श्रादि कलश श्रीर पात्र की श्राकृति के वक्त के विपरीत हैं। खिड़की में से प्रकाश भीति पर पड़ता है श्रीर चचल कम क साथ नीले रंग की प्रवृति के साथ समस्त कमरे को प्रकाशवान कर देता है। पोशाक गहरी नीली है, कुर्सी पर पड़ी पोशाक हल्की नीली है। नीला रग ही सिर की पोशाक श्रीर खिड़की के शीशों का है। शीतल सफेद श्रपरिमित उतार चढ़ाव के साथ दीवार, नक्शा श्रीर मेज पर पड़े सम्पन्न लाल कम्बल पर उष्णुता श्रीर शक्ति प्रसारित करता है।

दैनिक जीवन के पदार्थों के चित्रए। से पवित्र ग्राकृति की ग्राभिन्यंजना में बल मिलता है। इनकी रचना ग्रोर रंग में उच्च सौंदर्यात्मक श्रनुभूति होती है। दृश्यों के चित्रए। में मी हालेन्ड निवासियों की महती देन है। ग्रादर्श के स्थान पर वास्तविकता को ग्राधक महत्व देते हैं। जैकाव वेन रयूसडेल (१६२८-१६०१ ई०) ने एक चित्र "स्वम्प" का रचना की है। म चित्र में जंगल में दलदल भूमि का दृश्य है। विशाल गांठदार पेड़ों के तने खुने गैदान में प्रतिविम्वित हैं। पानी के पौधे दलदल की किनारा बनाते ह। कुछ इसके धरातल पर तैरते हैं। एक बत्तख बाई ग्रोर को उड़ती है। उसी ग्रोर दो बत्तखें तैर रही हैं। प्रकाश में लट्ठा चमक रहा है। उसका ग्राधा भाग पानी में है। शान्तिमय वातावरए। से कलाकार की प्रकृति के प्रति सहानु भूति का ज्ञान होता है। ग्राधकार को सिरों पर ही दिखाने का प्रयत्न किया है। रंग काला भूरा ग्रीर हरा है ग्रीर छाया ग्रीर प्रकाश में समान स्थान रखता है।

## अंग्रेजी चित्रक्ला

(१७ वीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी तक)

### **yy**

गौथिक युग में इंगलैंड की कला की पराकाष्टा हो गई। साहित्य के क्षेत्र में शलाघनीय कार्य रहा। यह सब चर्च प्रोत्साहन का फल था। चर्च के प्रोत्साहन से गिरजाघरों का निर्माण, उत्कीर्ण कला का किवाड़, दीवार आदि पर प्रदर्शन, कसीदाकारी में विशेष उन्नति हुई। १६ वीं शताब्दी में इंगलैंड के धर्म में परिवर्तन हो गया। कैथोलिक के स्थान पर प्रोटेस्टेन्ट धर्म का अनुकरण हुग्रा। ग्रतः गिरजाघरों की संरक्षता समाप्त हुई। इंगलैंड से योग्य कलाकार और दस्तकार देश छोड़ कर विदेश जाने लगे। प्रोटेस्टेन्ट धर्मावलम्बी लोग धर्म को ग्रधिक महत्व नहीं देते थे। प्यूरीटन धर्म के लोगों की प्रवृति बिल्कुल विपरीत थी। ग्रौपनिवेशों की स्थापना हुई। विशास इमारतों का निर्माण समाज की सम्झता के फलस्वरूप हुग्रा और व्यक्ति चित्रों की रचना को ग्रधिक महत्व मिला। दृश्य चित्रों ने प्रमुखता प्राप्त की। १८ वीं शताब्दी में ग्रौद्योगिक कान्ति हुई।

प्रत्येक कार्य में मशीन को प्रमुखता मिलने लगी। यह आंदोलन फाँस, अमरीका और दूसरे देशों में बड़े वेग से फैलने लगा। फलतः कला का

दृष्टिकोरा परिवर्तित हुग्रा। मौलिक रचना की व्यक्तिगत मावना लुप्त होने लगी। ग्रब कला का प्रभाव स्थापत्य कला, मूर्तिकला ग्रौर चित्रकला के क्षेत्र में ग्रिषक बढ़ गया. ग्रौर यह जनता के ग्रानन्द की सामग्री बन गई।

इंग्लैंड का देश चारों तरफ पानी से घिरा है। ग्रतः ग्रन्य देशों से पृथक है। इसके प्रथकत्व के कारण महाद्वीप में जो प्रभाव उस समय पूर्ण रूप से फैल रहा था इस देश को उस प्रथकत ने उस प्रभाव से विचित कर दिया। यहां के निवासी विदेशी चित्रकारों के ग्राश्रित रहे। उस प्रभाव की कुछ भलक तत्कालीन वातावरए। में प्राप्त होती है परन्तू उस प्रभाव के बावजूद भी इंगलैंड की शैली अपनी निज की थी। अंग्रेजी चित्रकला के सम्बन्ध में डबल्यू, जी, कोन्स्टेबिल ने कहा है कि स्रंग्रेजी विचारधारा में स्मणार्थक ग्रालेखनों का स्थान कम है। वे तीन माप के ग्रालेखन को भी ग्रधिक महत्व नहीं देते, बिलक कथा रूप में वर्णनात्मक शैली को जिसमें प्रकृति के ग्रधिक समीप हो, पसन्द करते थे। वे म्रालेखन को मनमौजी अथवा नाटकीय मोड़ में घुमाते थे ग्रौर रेखा ग्रौर रेखा की विधि से उसे पूर्ण करते थे। ये विशेष-तायें इंगलैंड ग्रौर ग्रायरलैंड के मध्यकालीन रोशनी ग्रौर लघू चित्रों की उस परम्परा की व्यक्त करती हैं जिनमें सुचित्रित कला की पूर्णता का अनुभव किया जाता है। इस सबके होने पर भी इंगलैंड में इस प्रकार की प्रवित से कोई नवीन शैली की स्थापना नहीं हुई जैसा कि फ्लेंडर्स स्रौर फ्रांस की तत्कालीन कला से नवीन शैली का जन्म हुआ।

१६ वीं व १७ वीं शताब्दी में ग्रौलीवर परिवार के लघु व्यक्ति चित्र ग्रौर राज्य परिवार के सामूहिक तथा व्यक्ति चित्र जो १४ वीं शती से १६ वीं शतीं तक ग्रज्ञात चित्रकारों ने चित्रित किये थे एक बड़े भविष्य के सूचक थे। इसी पर बाह्य ग्रायात शैली की तूफानी लहरें ग्रधिक वेग से चर्ली।

आरम्भ में १५३१ से १५३४ ई० तक सम्राट हेनरी ऋष्टम के निमंत्रण पर होलमेन ने और चाल्त प्रथन और सर पीटर लेली के निमंत्रण पर वेन डाइक ने व्यक्ति चित्र रचना की शैली का श्री गणेश किया। ऋषिकतर चित्र राज दरवार अथवा घनी वर्ग के व्यक्तियों के थे।

१८ वीं शताब्दी में विलियम होगार्थ (१६६७-१७६४ ई०) ने यत्र-तत्र अपनी स्वच्छन्द्र प्रकृति से श्रभिव्यंजना की । १७ वीं व १८ वीं शताब्दी में

इंगलैंड में एक विशाल सामाजिक खाई थी जिसके कारए। यह देश पृथक रहा। जिस प्रकार फरनीचर बनाने वालों ने तत्कालीन देश की मांग को पूरा किया उसी प्रकार व्यक्ति चित्र रच यिताग्रों ने भी धनी वर्ग की चित्र रचना की मांग की पूर्ति की । आर्मिभक चित्रकारों में डोक्सन (१६१०-१६४६ ई०), बाल्कर ( -१६५६ ई०) के दो देशी चित्रकार थे। ये वैनडाइक विधि से चित्र रचना करते थे, परन्तु १७ व १८ वीं शताब्दी में विदेशी प्रभाव पूर्ण रूप से था। अधिकतर मांगें व्यक्ति चित्रों की थी और मुख्य चित्रकार हालैंड निवासी सर पीटर लेली, (१६१८-८०ई०) जर्मनी निवासी सर गौट फाइड नेलर (१६४५-१७२३ ई०) इटली के चित्रकार वैरियो (१६३६-१७०७ ई०) भ्रोर फाँस का चित्रकार लैगुरे (१६६३-१७२१ ई०) थे। इटली के चित्रकार वैरियो ने ग्रलंकारिक चित्र रचना दीवारों व छतों में बड़ी संख्या में की । इन्हीं चित्रकारों के मध्य इंगलैंड का चित्रकार सर जेम्स योर्न हिल (१६७६-१७३४ ई०) या जिसने इत चित्रकारों की समता की और बहुत भली प्रकार वह सफल रहा। थानंहिल इतना दक्ष नहीं था कि विदेशी चित्रकारों की समानता करता परन्त उसका जामात् विलियम होगर्थ था जिसने अंग्रेजी शैली को नवीन रूप दिया। आपकी प्रवृति मध्य वर्ग के लोगों की वर्णनात्मक ग्रौर वास्तविक दशा का चित्रण करना था। यह यूग महान स। हित्यकार स्टील भौर एडीसन का यूग था मध्य वर्ग के लोग शक्ति में बढ़ रहे थे। दरबार के लोगों का पतन हो रहा था। इस शताब्दी के लोगों के जीवन ग्रीर व्यवहार में होगार्थ का चित्रकला के क्षेत्र में वही स्थान था जो साहित्य के क्षेत्र में एडीसन का था। नाटकीय स्थिति ग्रीर रंगमंच की पुनः रचना वर्णनात्मकता ग्रीर परिहास पर केन्द्री-भूत हो रही थी, इसमें विधिवत व्यवस्था की कमी थी ग्रतः रचनाग्रों में वह बल न था जो गोम्रा स्रोर डोमूर की कृतियों में पाया जाता था।

होगार्थ की एक रचता "दी रैक्स प्रोग्रैस एंड्र मैरिज ए ला मोड" में दो बस्तुयें हैं। एक कथानक और दूसरा निश्चित किया हुआ फैसला। आप की घोषणा थी कि चित्रकला के क्षेत्र में चित्रवान बनें। मुख्य व्यक्ति चित्रों में "शिम्प गर्ल" में निश्चित तीव बोध चमक और प्रभिव्यजना में उत्साह है। यह चित्रकार की सरख, स्वामाविक तीव और प्रबल रंग प्रयोग का उदाहरण है यहां हाल्स की शैंली से गहन सम्बन्ध स्थापित हो गया है।

इंगलिश चित्रकला में आकृति की कर्सी और इससे सम्बन्धित प्रमाणों का ग्रभाव — दृष्टि सम्बन्धी मूल्यांकन, स्थामी ग्रभाव है, वह इस चित्रकला में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

रेनौल्ड गेन्स वौरो और उनके साथियों के प्रभाव से उच्च, सम्पन्त और धनी वर्ग के व्यक्ति वित्रों की रचना में ख्याति प्राप्त की ।

सर जोसुग्रा रे नौल्ड (१७२३-१७६२ ई०) ने इटली की जित्र रचना शैली को ग्रपनाने का विफल प्रयत्न किया था। ग्रापका स्वभाव रिसक था ग्रौर ग्राप ग्रालौ किक वस्तुग्रों को ग्रधिक महत्व देते थे । योष्ठप में ग्रधिक ग्रध्ययन के फलस्वरूप ग्रापने वार्तालाप ग्रौर व्यवसायिक स्तर के कारण ग्रच्छी ख्याति प्राप्त की थी। मध्यकालीन शैली के छिन्न भिन्न होने ग्रौर यहां के नष्ट होने पर जो दृढ व्यवसायिक ग्राधार टूट चुका था उसकी ग्रापने स्थापना की। प्रयोगात्मक ग्रधिक न होकर ग्राप सैंद्धाँतिक थे। वेनिस शैली की रंग सामंज्ञस्य ग्रौर एक रूपता से ग्राप ग्रोतप्रोत थे। ग्रापने "विशाल शैली" की स्थापना की जिससे तत्कालीन फेशन परस्त लोगों के चित्रण को ग्रधिक ग्रवसर मिला।

कत्रिम समाज को कित्रम कलाकार मिला। बाह्य वर्णन से कलाकार प्रभावित हुआ। ग्रान्तरिक भावना की उपेक्षा हुई। थोड़ी व्याख्या, व्यवस्था व सगठन को बाह्य रूप से ही ग्रधिक व्यक्त करने में ग्राप कुशल थे।

टामस गेन्स वौरो (१७२७-१७८८ ई०) भी कित्रमता को कलात्मक व्याख्या देने में ग्रिधिक सिद्धहस्त है। ग्रीप भी तत्कालीन फेशन परस्त आकृतियों के चित्रित करने में कुशल चित्रकार रहे। वेनिस के सूत्र के ग्राधार पर ग्रापन व्यक्ति चित्रों की रचना की। इस विधि के अनुसार भाड़ियों को समूह में चित्रित करना था ग्रौर पृष्ठ भूमि में एक दृश्य रचना प्रदिश्ति करनी थी। प्रकाश ग्रौर वायु को ग्राकृति के साथ यथास्थान ग्रठखेलियां करते चित्रित किया गया है। स्वाभाविकता, रेखा की स्वच्छन्द गित, साटन की रचना, लाख, मखमल ग्रौर पंखों को कोमल तूलिका से व्यक्त करना रंगों की ग्रिशिष्टता का घ्यान न करना, सतह को ग्राकृष्ठित बनाना इस चित्रकार की विशेषता थी। गेन्स वोरो के कुछ ग्रनुयायी जार्ज रोम ने (१७३४-१८०२ ई०) सर होनरी रेवनं (१७६६-१८२३ ई०) जान हापनर (१७६६-१८२३ ई०) सर टामस लारेन्स (१७६६-१८२० ई०) थे। ग्राखिर-

कार यह सब कलाकार धरातल चित्रण को मधुर धीर सुन्दर बना देते थे।

हेलन गाईनर का मत है कि यदि विटिश शैली में उस समय बाह्य प्राडम्बर श्रीर वाह्य पराकाष्ठा हो गई थी तो वास्तव में इस नबीनता ने कला कृति में बड़ा सहयोग दिया। रिचार्ड विलसन (१७१४-१७८२ ई०) के चित्रों में प्रकृति के तत्वों की ग्रधिक समीपता श्रीर ग्राश्रय है। जोन कोम (१७६८-१८२१ ई०) में घरातल में शान्तमय वातावरएा, श्रधिक प्रकाश श्रीर प्रकृति से सीधा श्रीर घनिष्ठ सम्बन्ध श्रीर श्रधिक विशालता है। कोम महोदय होवेमा के साधारएा यथार्थवाद से श्रधिक प्रभावित थे। बिटिश दृष्य शैली के चित्रों के लिए इन चित्रकारों की कृतियां प्रस्तावना का कार्य करती है।

यह शैली १६ वीं शताब्दी में कान्सटेबिल और टर्नर की कृतियों में पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। १८ वीं शताब्दी में चित्र रचना ब्रिटिश शैली की मुख्य कला थी। ग्रिधिकतर राजकीय व दरबारी चित्रों की प्रमुखता थी। इस शैली के अन्तर्गत उपहासात्मक चित्रण को स्थान न था। वेनिस की शैली के अन्तर्गत दृश्य चित्रण अपना स्थान प्राप्त कर रहा था।

#### फ्रांस की चित्रकला

(१५ वी शताब्दी से १६ वी शताब्दी तक)

#### 8Z

१६ वीं शताब्दी तक फाँस की कला पर गौथिक प्रभाव था। प्रत्येक इकाई नागरिकता थ्रौर धामिकता के तत्वों से प्रभावित थी। कलाकार इन्हीं तत्वों को भिन्न-भिन्न रूप में कलात्मक कृति की रचना में प्रयोग करने लगे। विश्व के प्रति मातृ भावना अपना स्थान बनाती जा रही थी। वस्तुओं का आयात निर्यात और विचारों का आदान प्रदान जीवन के प्रति विशाल दृष्टिकोण बना रहा था। राजनैतिक सम्बन्ध भी बढ़ते जा रहे थे। फाँस के बादशाहों का सम्पर्क इटली से बढ़ रहा था, इस प्रकार इटली शैली फांस में स्थान पा रही थी। उत्तरी जनता को इटली की शान शौकत ने मली प्रकार प्रभावित किया। चार्ल्स अष्टम १४६४ ई० में इटली की जल यात्रा करते समय प्लोरेन्स के मैडीसी के महल में ठहरा। वहां की शान शौकत से बड़ा प्रभावित हुआ। फाँसिस प्रथम (१५१५-१५४७ ई०) ने इटली के कलाकारों को अपने यहाँ आमत्रित किया था। लिनारडो डि० विन्सी वैनवीनूटो सैलिनी को फाँस के लिये आमंत्रित किया। फांसिस प्रथम कला का बड़ा प्रमी था और कलाकारों का बड़ा आदर करता था।

राजनैतिक शक्ति का स्थान बदल गया था श्रौर पोप के बाद से बदल कर राजा को शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। गिरजाघरों की चित्रकला का स्थान राजदरबार की सजावट, बादशाहों को प्रसन्न करके उनकी इच्छानुसार चित्रण करना ही चित्रकार का कार्य रह गया था। देशी चित्रकारों पर श्रिष्ठकतर बादशाह विदेशी कला को थोपा करते थे।

चोदहवें ल्यूई ने यह घोषणा कर दी थी कि "में ही राजा हूँ" अतः सामाजिक, राजनैतिक और ग्राधिक दृष्टि से सब शक्ति बादशाह को प्रसन्न करने में लग गई। फयूडल लाडमें को दबाकर समस्त शक्ति को बादशाह के हाथों में केन्द्रीभूत करना सबका उद्देश था। इसके प्रभाव से फाँस में नवीन युग का ग्रारम्भ हुग्रा। 'धार्मिक युद्ध तथा ग्रसहनीय करों से जनता ऊब चुकी थी।' सब समान है की भावना ग्रधिक बलवती होती जा रही थी। दृष्टिकोण बृहत और उदार होता जा रहा था। इस प्रकार समाज को सब प्रकार से नवीन उच्च और उदार भावनाओं का प्रभाव प्रभावित कर रहा था। इस प्रकार संकीर्णता का लोग होना स्वाभाविक था।

फाँस की १४ व १५ बीं शताब्दी की चित्रकला की शैली विशेष प्रकार से गौथिक थी। इस शैली में शीशे पर चित्रण और लघु चित्रों की रचना मुख्य थी। व्यक्तिगत चित्र रचना के पूर्व वेदी चित्रण पर अधिक बल दिया जाता था। फाँस के चित्रकार अधिकतर स्वाभाविक चित्रण में विश्वास करते थे। पलेमिश और जर्मन कलाकारों की भाति सुक्ष्म विवरण में अधिक अभिक्षच नहीं रखते थे। यह कलाकार और चित्रकार के विशाल दृष्टिकोंण और अभिक्षच के अनुसार वस्तु चयन में अधिक विश्वास करते थे। रखाओं की स्वाभाविक गति, गम्भीरता लय की मधुरता, के द्वारा कला कृति की विशेष महत्वपूर्ण बना देते थे। कार्य कम और कियाशीलता केन्द्रीभूत न ही कर स्थानीय हो गई थी। दृश्य चित्रण पेरिस, वरगन्डी तक ही सीमित था। वर्रेगडी के डयूक को कला से विशेष प्रेम था। टौरेन भौर एविगनीन इटली का प्रभाव अधिक था। पोप के दरबार में इटली के चित्रकार रहते थे। जब तक हस्त लिखित पुस्तकों की मांग बढ़ती रही विख्यात चित्रकार जीन फौक्वेट (१४१५-१४६१ ई०) ने लघु चित्र बेदी के लिये सामग्री और व्यक्ति चित्रों की रचना की। दक्षिणी फांस के किसी अज्ञात चित्रकार ने "पाइटा" नामक



पाइटा-१५ वी शताब्दी के मध्य का चित्र (लोवर पेरिस)

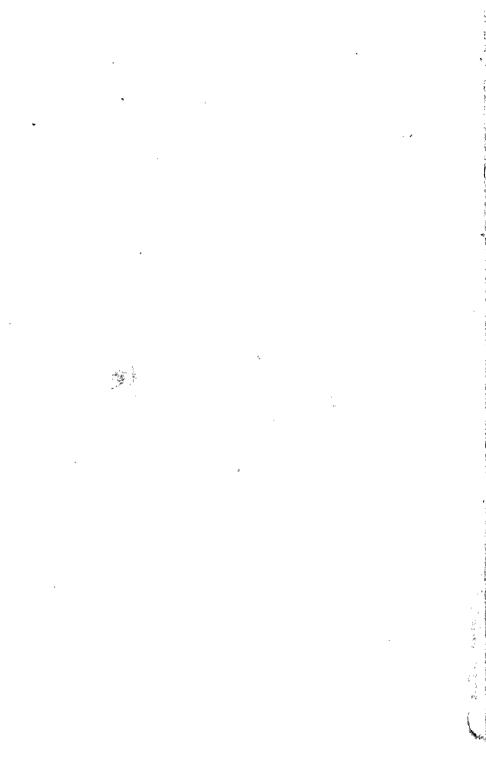

चित्र की रचना की है। इस चित्र पर ह्याना शैली के भिति चित्रों का प्रभाव है, और चित्र में धरातल नीचा है। बाई और को जैरूसलम का विशाल गुमज है। सुनहरी पृष्ठ भूमि के पीछे तीन आकृतियां उठती हैं। क्वारी के साथ मेरी मैकडलन और सेन्ट जान इधर उघर हैं। यह आकृतियां ईसा के मृत शरीर पर फुके हुये हैं। यह मृत शरीर क्वारी की गोद में पतला और कोरादार पड़ा हुआ है। बाई ओर दान दाता की फुकी हुई आकृति है। चित्र में गहन भावना है। यह भावना यथार्थ चित्रण के कारण नहीं बल्कि उत्तरी चित्र रचना शैली में दुख मुदा और मुखाकृति में अंकित किया है। इस चित्र में विधिवत गुगों का समावेश है। छाया प्रकाश का एक विशाल और प्रभावशाली नमूना है। गम्भीर और सोने के रंग का प्रयोग, विशाल वक्त, गतिपूर्ण कर्णों और शान्ति पूर्ण पड़ी रेखाओं की उपादेयता अवलोकनीय है।

यह गहन वेलातीत गौथिक चित्रकला १६ वी शताब्दी तक चलती विविद्या के लिए, क्लाउटस ग्रौर कौरनेल डी लाग्नौन, मुखाकृति के लिए फांस की दरवारी शैली के द्वारा स्थापित इटली का स्कूल था। जब व्यक्ति चित्रों की रचना ग्रारम्भ हुई तो बादशाहों ने विदेशी शैली की ग्रपेक्षा देशी परम्परागत शैली को ग्राप्तक ग्रपनाया। फाउन्टेन ब्लू में गिरजाघर सम्बन्धी इटली शैली की चित्र रचना हो रही थी। इस शैली के कलागुरु इटली से भामत्रित किये गये थे। जीव क्लाउट ग्रनुमानत (१५१६-१५४६ ई०) का 'शारलीट ग्राफ फांस' चित्र छाया प्रकाश का एक समतल नमूना है। स्थान विभिन्न रचना ग्रौर ग्राकृति के हैं। वक ग्राकृतियाँ कौशीय ग्राकृति के बिरोध में प्रदर्शित हैं। किनारे स्पष्ट ग्रौर तीक्ष्ण ढंग के हैं। इस प्रकार वृद्ध रेखा चित्रस्प के गुर्शों से चित्र ग्रोत प्रोत है परन्तु हौल्वेन से ग्राधिक उत्तम है।

इस देश में १७ वी शताब्दी में इदली की शैली पर वारोक प्रभाव पड़ रहा था। साइमन वाउद (१४६०-१६४६ ई०) यूसेटची ले स्योर (१६१६-१६४५ ई०) ली नेन भाई एनदोइन (१४८५-१६४६ ई०) ल्यूस (१५६३-१६४६ ई०) मैथ्यू(१६०७-१६७७ ई०)एक विख्यात देहाती शैली को जन्म दे दहे थे। यह शैली पनेनिश और हालैंड की शैली से समानता रखती थी। ल्यूस की नेन का एक चित्र ''प्रीजेन्ट कैंग्रीली'' दृष्टि सम्बन्धी एक लघु इकाई है। रंग ग्रम्भीर हैं। भूरा और लाल बादामी के साथ दक्षता से प्रकाश का स्वाभाविक प्रयोग है। चमक.दमक के साथ चित्रकार ने स्थान पर ठोस ग्राकृतियों की रचना कर दी है। चित्रकार को मानव स्पर्श, विचारों ग्रीर मूल्यांकनों का विशेष ज्ञान है।

दृश्य चित्रण के क्षेत्र में फाँस में पाँसिन और क्लाउड की रचनायें विख्यात हैं। ये चित्रकार स्रधिक समय तक इटली में रहे, मतः इनकी रचना में इटली के पुनुश्त्थान की भलक स्वाभाविक है। स्रधिकतर इनकी रचना में साकृति की सभिश्चि और शीर्षक दृश्य में विलीन हो गये हैं। कल्पना की उड़ान तो है ही, इटली की प्रणाली तथा श्रीष्य सथवा स्रभिजात्य वाद की भी स्पष्ट छाप है।

निकोलास पौसिन (१५६४-१६६५ ई०) तत्कालीन फांस के प्रमुख चित्रकार थे। ग्रापने रेफल, टाइटन ग्रौर कैरेसी की शैली को ग्रधिक ग्रपनाया, परन्तु फांस की तकंना ग्रौर मस्तिष्क की स्पष्टता की गहरी छाप है। दृश्य चित्रण में स्थान की गहराई को विविधता से ग्रंकित किया। ग्राप का एक चित्र "फनरल ग्राफ फौसियन" में प्रत्येक ग्राकृति, पेड़, इमारत एक धरातल ग्रथवा ग्रनेक धरातलों पर स्थित हैं। यह स्थित एक स्थान से दूसरे स्थान तक विशाल रूप से विस्तृत है। प्रत्येक में छाया प्रकाश, रंग तथा विभिन्न धरातल बड़ी तीव्रता से मिल रहे हैं। छाया प्रकाश ग्रौर उन का ग्राकृतियों पर प्रभाव, इमारतों का कौणीय ग्रालेखन ग्रौर पेड़ों के गोल स्थूल रूप की स्पष्ट ग्रभिन्यजना है। क्लाउड के चित्रों में वातावरण का द्रवीभूत होने वाला प्रभाव है जबिक पौसिन के दृश्यों में निश्चित स्पष्टता है कहीं-कहीं पर रंग का ग्रकस्मात समाधान है।

दूसरे प्रमुख चित्रकार क्लाउड गैली (१६००-१६=२ ई०) को क्लाउड लौरेन भी कहते हैं। ग्रापने प्रकृति को कल्पना के द्वारा व्यक्त किया ग्रीर ग्रायकतर श्रेण्य ग्रथवा ग्राभिजात्यवादी विषयों को चित्र रचना का विषय बनाया, चित्र रचना स्थापत्य कला के रूप में थी। ग्रापका एक चित्र "इगैरिया" है, इसमें ग्रापने इमारतों ग्रीर पेड़ों को स्थूल रूप से व्यक्त किया है। इनके द्वारा हमको बड़े प्रकाश का ज्ञान होता है। सीधी ग्रोर को ग्रामि-जात्यवादी खंडहरों का समूह है। इस प्रकार की रचना क्लाउड के चित्रों में भी पाई जाती है। फासले पर एक पहाड़ी के ऊपर एक प्रासाद का खण्डहर है। वहां का ग्रन्थकार उसके पीछे के प्रकाश से ग्रामा में द्विगुित्त होता है। सीधे द्वाय की ग्रीर पेड़ों से वहीं कार्यें हो रहा है। वे छाया के रूप में ग्रामि- व्यंजित हैं। वास्तव में रचना विशाल है छाया प्रकाश भीर स्थूल आदि की दक्षतापूर्ण व्यवस्था है। इस चित्र में असीम को ससीम करके असीम के रूप को व्यक्त करने की भावना, वीरता पूर्ण गौरव आदि का प्रभावशाली प्रदर्शन है।

जिस सनय पौशिन श्रीर क्लाउड इटली में शादर्श दृश्य चित्रों की रचना कर रहे थे, फांस में भी एक विशेष वर्ग के लोग थे जिनका कला पर पूर्ण श्राधिपत्य था। १५४८ ई० में "फोंच एकेडेमी श्राफ स्कल्पचर एंड पेटिंग" की स्थापना हुई जिसके फलस्वरूप स्वेच्छाचारिता को १७ व १८ वीं शताव्दी में श्रिष्ठ कल मिला। कलाकार दरबारी श्राज्ञानुसार रचना करने लगे। १४ वे ल्यूई के दरबार का देदीप्यमान गौरव, १५ वे ल्यूई की शिष्टता श्रौर १६ वे की हलकी रंग रंलियों ने चित्रकारों को चित्र-रचना का श्रिष्ठ श्रवसर प्रदान किया। १४ वे ल्यूई के दरबार के चित्रकार पाइरी मिगनार्ड (१६१०-१६६५ ई०) हियासिन्थी रिगौड (१६५६-१७४३ ई०) श्रौर १५ व १६ वे ल्यूई के मुख्य चित्रकार एन्टोनी वाटयो (१६८४-१७२१ ई०) जीनवेपटिस्ट पेटर (१६६६-१७३६ ई०) निकोला लेन्सर्ट (१६६०-१७४३ ई०) फांकोइस बौचर (१७०३-१७७० ई०) श्रौर जीन श्रौनर फागोनार्ड (१७३२-१८०६ ई०) थे।

फागोनाई का 'स्विग' चित्र १ द वीं शताबब्दी का एक विशेष प्रकार का चित्र है। इसमें प्रसीम सजावट और उनकी पुनरावृत्ति को प्रधिक बल दिया गया है। वाट्यू को १ द वीं शतब्दी की आत्मा कहा जाता है। आपने एक नवीन शैली को जन्म दिया था प्रतः आप तत्कालीन योश्प के महान कलाकार स्वीकार किए जाते हैं। आपकी टेकनीक रोबिन के प्रधिक समीप है। आपका जन्म वालेन सियेनीज में हुआ और जन्म से आप फांस निवासी न होकर पलेन्ड में थे। आपका एक चित्र 'एमवारकेसन फौर सिथैरा' बाद का युग प्रतिनिधि चित्र स्वीकार किया जाता है। इस चित्र में बड़े रोचक शीतल बाग में एक दम्पति अमरण कर रहे हैं। परदार प्रेमी और प्रेमिका इधर उन्नर मंडराते हैं और प्रेम की देवी की मूर्ति से चिपक जाते हैं, एक वस्तु के चारो तृरफ नृत्य करते हैं। सोने के पानी की पोलिश के जहाज पर दम्पति प्रेम के टापू की ओर यात्रा कर रहे हैं। दूर में गहरा कोहरा है। समस्त वातावरण में रंग रंगीलापन, सोंदर्य और कोमलता है।

इस चित्र में संतुलन के प्रति वाटयू के उत्तम विचार व्यक्त किए गए हैं। पैड़ों के उत्तम ब्रालेखन के पीछे चमकदार प्रकाश है।

दरबारी चित्रकारों के इस जमघंट के ग्रीतिरिक्त जीन वेपटिस्ट साइमन कारिंडन (१६६६—१७७६ ई०) का चित्रण विषय ग्रीर विचार दूसरी प्रसाली के थे। ग्रापने जीवन का क्षेत्र ग्रीर सामाजिक तह नवींन प्रकार की ही चुनी थी। विषय ही नहीं ग्राकृति के चित्रण में १७ वी शताब्दी के लीनेन भाइयों तथा लिटिल डचमेन की शैली का ग्रानुकरण किया था। यह चित्रकार फांस के मध्य वर्ग के परिवारों में पहुंच गया ग्रीर विषय चयन में वहां के जीवन को माध्यस बनाया। मध्य वर्ग की जनता के छोटे से कमरे की गम्भीर धूल में से भी कलाकार ने वह प्रकाश प्राप्त किया जिससे उच्च वर्ग को ग्रानुपम प्रकाश मिला। कारिंडन का देहाती जीवन को व्यक्त करने का उद्देश पदार्थ चित्रण में विशेष ग्रामिक्त के कारण था। कारिंडन के एक पदार्थ चित्रण में एक विशाल ग्रामिक्ति के कारण था। कारिंडन के एक पदार्थ चित्रण में एक विशाल ग्रामिक्ति के कारण था। कारिंडन के एक पदार्थ चित्रण में एक विशाल ग्रामिक्ति के कारण था। हो हल्का रंग गहरे को, हल्की रचना गहरी रचना को इसी प्रकार बल प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार के चित्र में भी एक्य, व्यवस्था, ग्रानुपत संतुलन है जो ग्रापनी एक विलेषता रखते हुए भिन्न हैं।

The Company of the second of t

The first of the property of the second way

ကို၍ (၂၈) ရက်သည်။ ကို၍ (၂၈) ရက်သည်။

BOND THE REPORT OF THE POST OF



वेपटिस्ट साइमन कारडिन (१६६६-१७७६ ई०) का स्टिल लाइफ (पदार्थ चित्रण) (लोवर, पेरिस मे)

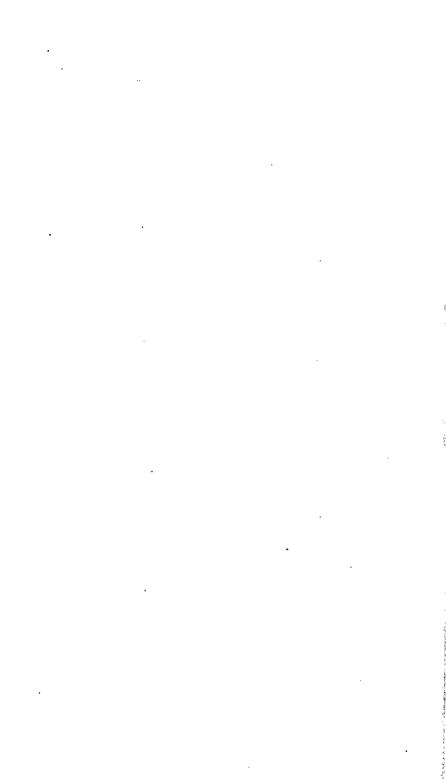

#### रूस की चित्रकला

(१६ वी शताब्दी से १६ वी शताब्दी तक)

# 88

१५ वीं शताब्दी के बाद तातार जाति की हार हो गई ग्रौर मास्को रूस की राजधानी हो गया। पीटर महान (१६८२—१७२५ ई०) के समय में रूस पिश्चम की ग्रोर बढ़ा ग्रौर घीरे घीरे योश्प का एक राष्ट्र बन गया। मास्को रूस की संस्कृति का केन्द्र था परन्तु पीटर का विचार नेवा नदी के किनारे सेंट पीटर वर्ज नामक नगर की स्थापना करना था। वर्तमान में उसे लेनिन ग्रेड वहते हैं। पीटर के उत्तराधिकारियों ने जिनमें एलिजाबेथ (१७४१—१७६२ ई०) कैंथराइन द्वितीय (१७६२—१७६६ ई०) ग्रौर सिकन्दर प्रथम (१८०१—१८२५ ई०) ने पश्चिम के लिए बहुत द्वार खोल दिए ग्रौर पश्चिमी कलाकारों का स्वागत किया। पश्चिमी केन्द्रोंमें ग्रपने ग्रपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। देश की ग्राधिक स्थिति में वृद्धि हुई। विशाल योजनाग्रों का जन्म हुग्ना। फ्रांस की राजकांति तक रूस की दशा में परिवर्तन न हो पाया। परन्तु जब गुलाम लोग मुबत हो गए तब सामाजिक जागृति उत्पन्न हुई।

मध्यकालीन भित्ति चित्रों की रचना, मूर्ति की सजावट, उत्साह ग्रीर प्रसन्न मुद्रा, रहस्यवादी ग्रीर प्रतीकवादी रचना बराबर स्थान प्राप्त कर रहीं थीं। पिरुचमी चित्रकारों के नवीन विचारों को स्थान नहीं मिल रहा था। चित्रकारों को प्राचीन कला गुरुघों की कृतियों को चित्रित करने के लिए उनकी प्रतिलिपि तैयार करने के लिए बाध्य किया जाता था। व्यक्तिगत स्थतन्त्रता को प्रवसर प्राप्त नहीं हो रहा था। इतना होने पर भी कुछ नवीन विचारधारा को स्थान प्राप्त हो रहा था। मुद्राघों में परिवर्तन मा चुका था और स्थापत्य कला सम्बन्धी रचना होने लगी थी। इस प्रकार रूस का १७ वीं शताब्दी का युग इटली की १४ वीं शताब्दी के युग के समान था, क्योंकि सिमाव प्रौर खोटो ने वाइजेनटाइन शैली को स्यागकर नवीन शैली को जन्म दिया था।

१८ वीं शताब्की में स्वाभाविक विकास एक गया। पश्चिमी कला स्कूल की नवीन विचारधारा के कलाकारों ने धार्मिक धौर ऐतिहासिक विषय के नग्न चित्रों तथा ब्यक्ति चित्रों को 'विशाल शैली' के धाधार पर चित्रश आरम्भ किया। धार्मिक विषयों को कम स्थान मिलने लगा। देहाती चित्रग् को विशेष महत्व दिया गया जो साधारण कला कहलाई। विशाल शैली के लोगों ने इस चित्रग् शैली को ग्रधिक महत्व नहीं दिया। इस प्रकार वथार्थवादी चित्रग् के लिए मार्ग स्वच्छ हम्ना।

#### लेटिन अमरीका की चित्रकला

## yo

स्पेन निवासी सोने ग्रीर धर्म प्रचार की प्रबल भावना से नवीन संसार की खोज में रत थे। ग्रतः इन लोगों ने दक्षिग्णी ग्रमरीका में राज्य प्रसार किया। स्पेन के साम्राज्य की सीमा में पुर्तगाली बे जिल को छोड़कर समस्त दिक्षिग्णी ग्रमरीका, मध्य ग्रमरीका ग्रीर संयुक्त राष्ट्र का दक्षिग्णी व पिश्चमी बहुत सा भाग था। इस विशाल क्षेत्र में पांच वाइसराय राज्य व्यवस्था करते थे। प्रत्येक की राजधानी प्राचीन विख्यात नगरों में थी। विख्यात स्थान मैक्सीको, गोटेमाला मिक्सटिक्स, टोल टिक्स, एजटिक्स, इक्वेडर के इंडियन क्षेत्र में पीरू, बोलीविया ग्रीर इनकाग्री का स्थान था। वारोक कला का प्रभाव किसी न किसी रूप में समस्त क्षेत्रों में पड़ता रहा। इन जातियों में एक ही जाति के लोगों की कला न थी।

हिस्पेनिक अमरीका में चित्रकला फलप्रद थीं परन्तु मौलिकता का अभाव था। यह कला इस कारण गौण थी। कुछ कलाकार सैद्धान्तिक रूप से इसमें सफल थे कुछ लोग स्पेन की तत्कालीन शैली के अनुयायी थे। बाहर से कलाकारों को बुलाना आसान था,अतः चित्र रचना में भी यही बात रहीं। स्थापस्य कला को भौगोलिक आवहवा और वस्तुओं पर आश्रित रहना था

यह बात चित्रकला के साथ नहीं थीं। ग्रतः चित्रकला स्वतन्त्र थीं। देश पर विजय प्राप्त करने के पश्चात फायर पादरी ने वहां के निवासियों को स्पेन की शैली में ग्रपनी प्राचीन कृतियों की प्रतिलिपि कराकर सिखाने का प्रयत्न किया। इस प्रकार १६ वीं शताब्दी की चित्रकला में एक्टोपेन गिरजाघरों में स्पेन धर्म से सम्बन्धित लकड़ी की खुदाई की प्रतिलिपियों को काले ग्रौर सफेद रंगों में चित्रित किया।

विजय के पश्चात की स्पेन और देशी कला का मिश्रण तत्कालीन पुस्तकों में स्पष्टतया पाया जाता है। उसके उदाहरण कम हैं परन्तु कलानुभूति अवश्य होती है। छाया प्रकाश को व्यक्त करने के लिए कुछ प्रयोग हैं जिनके द्वारा ऐका पहित्रक्ष में प्रसार की बोध होता है। दृश्य चित्रण की भूमिका और पृष्ठ भूमि के अन्तराल में भी यही भावना बलवती होती है। समस्त रचना में देसी परम्परागत भावनाओं का एकीकरण है। गहराई प्रविशत करने के लिए आकार में कुछी किये बिना एक आकृति दूसरी आकृति के ऊपर रख दी गई है। इन रेखा चित्रणों में एक सजीव गुण है जिसका चित्रकार ने अपनी परम्परा की रक्षा करते हुये पात्रन किया है। परन्तु वह नवीन विज्ञारों से प्रभावित ही नहीं हुआ अपितु अपनाया भी है। इन कलाकारों को यदि अवसर मिलता तो वे चित्रकार उस कला को जन्म देते जिसका बीज कहीं और नवीन विचार कहीं।

श्रारम्भ में चित्रकारों ने केरावेगियो, रिवेरा, श्रौर जुरवेरन के घु घले चित्र पलेमिश इटेलियन शैली का श्रमुकरण करते हुये स्पेन की शैली में चित्र रचना की । उदारहण के लिये चित्रकार सैवेसचियन श्रारटेगा, (श्रमुमानतः १६१०-१६४६ ई०) वालटेजार इकैव (१४८२-१६४० ई०) श्रौर माइगुयल डी सेन्टियागो (श्रमुमानतः १६२०-१६८० ई०) थे।

सेन्टियागो क्यूटो के निवासी थे। ग्रापके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ग्रापके माता पिता स्पेनिश व ग्रमरीकन थे। स्वच्छता प्रेमी होने के कारण ग्रापने घु छवा प्रभाव ही नहीं व्यक्त किया ग्रपितु ग्रापने एल ग्रेसो की ग्रकाश शैली को भी श्रपनाया, म्यूरीलो के गहरे प्रकाश ग्रीर वैलक्क्वेज के ग्रथार्थवाद का भी ग्रापने पूर्ण श्रतुक्ररण किया। ग्रापके समकालीन गोरी-वर गोतजेलेज (मृत्यु १६७१ ई०) थे ग्रीर वेनिस के टिनटोरेटो का भी श्रपकरण ग्रापने किया।

इटली की शैली के चमकीलें रंग शीर म्यूरिलों के मिश्रित होने वाले रंग ग्रीर प्रकाश स्पेन के ग्रंतर्गत ग्रमरीका की कला को घूं घली शैली की भपेक्षा अधिक प्रभावित कर सके । गिरजाघर की वेदी अधिक संतुलित और प्रभावशाली द्ष्टिगोचर होने लगी । वीगोंटा के चित्रकार प्रिगोरियों वेसक्वेज (१६३ - १७११ ई०) की कला कृतियों ने स्पेन ग्रमरीका की कला में नवीन रूप दिया। त्राप रेखा चित्रएा श्रीर नक्शानवीसी के कार्य में अधिक दक्ष थे। श्रापकी कृतियां विशेष कर व्यक्ति चित्र बड़े प्रभावशाली, गौरवपूर्ण तथा सम्पन्न रंगों से सूसज्जित होते थे। मेक्जीको के निवासी ज्वान रोडरिगेज् जौरेज (१६७५-१७२- ई०) ने भी म्यूरिलो की चमकदार रंगों के प्रयोग की शैली को ही भ्रपनाया। माईग्वेल केवरैरा (१६९५-१७६८ ई०) ने भी कलाप्रद चित्रण किया और प्राय: मेनजीको के चित्रकारों में मुख्य स्वीकार किया जाता है। केवरैरा के भित्ति चित्र तथा व्यक्ति चित्र समान और प्रभावशाली हैं। ग्रपने समकालीन चित्रकारों में ग्रापका स्थान जिलेष है। चित्रण भावुक है, आकृतियां और उनकी व्याख्या का मूल्य समान है। यह सब गुरा व्यक्ति चित्र 'सोर फवाना श्राइनेस डी ला कज' में पूर्णतया प्राप्त होते हैं। मेक्जीको के जोशे ग्रॉहवैरा (१६८८-१७५६ ई०) ने रूविन्स की कला कृतियों की मुद्रित प्रतियों का ही ग्रध्ययन किया। यह शैली वारोक शैली को सम्पन्नता प्रदान करने में ग्रधिक सहायक हुई।

मैंक्जीको, वोगोटा, लीमा, श्रौर क्यूटो के श्रतिरिक्त दो चित्रकला केन्द्र थे जहां चित्रकला में स्पेन श्रमरीका के यथार्थ जीवन का श्रधिक स्पब्टीकरण प्राप्त करते हैं। प्रथम कुज्को की शैली द्वितीय विख्यात लोककला।

कुजको में चित्रकला की वही स्थित होती है जो खुदाई और स्थापत्य कला की बतलाई गई है। इस शैली की चित्रकला में परम्परा का अनुकरण प्राचीन देशीय शैली तथा तत्वों का समावेश और संस्कृति की पूर्ण भलक मिलती है। वाइसराय के ष्यक्तियों तथा वहाँ की जनता के लिये मझें से अविश्वासनीय चित्र जो अधिकतर गुमनाम थे, खजधानी के लिए प्रस्तुत किये गए। कुछ चित्रकारों ने देशीय शैली का अनुकरण किया। कुछ ने स्पेन अमरीका मिश्रित चित्र रचना की। अधिकतर चित्रों में कर्कश, रूखी गिरजाघरीय मैंडोना का चित्रण है। सपाट, दृढ़ रेखा, सम्पन्नता पूर्ण सुसज्जित कसीदाकारी तथा पोशाक में विवरणों का सूक्ष्म विवेचन किया

गया है। चित्र रचना में ग्रधिकतर इनका जाति की वेश भूषा और ग्राचीर विचार का ग्रनुकरण है।

दूसरे क्षेत्र में मैक्जीको के गिरजाघर की एक वेदी का स्वरूप है जिसमें मृत्यु से रक्षा का उपाय है। यह एक प्रकार की मानवता का स्वरूप है ग्रौर इसमें सन्त का हस्तक्षेप है। इस प्रकार की वेदी की रचना से संबंध रखने वाले चित्र ग्रंकित किये जाते थे। इस चित्रों का माप छोटा होता था ग्रौर टिन, लकड़ी ग्रथवा केनवेस पर चित्रित किये जाते थे। घनी वर्ग के लिए भी चित्र रचना इस शैली के चित्रकारों ने की थी परन्तु ग्रधिकतर चित्र जनता के ग्रौर कला जनकला कही जाती थी। कुछ चित्रों में ग्रथायंता होती थी योरूपीय विधि का प्रयोग किया जाता था ग्रौर कुछ चित्रों में चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। चित्रों की रचना में स्वामाविकता सच्चाई ही नहीं ग्रपितु सौन्दर्यात्मक भावना का ग्रौर जनता के विचारों का पुट रहता था।

the second secon

#### फ्रांस-अमरीका की चित्रकला

## 49

स्पेन की उपनिवेशिक प्रकृति तथा ध्रपार धन की सूचना योख्य के आर्थ देशों के निवासियों को भी मिली तो वे लोग भी धन प्राप्ति के लिए उपनिवेश स्थापित करने की लालसा करने लगे। फांस को भी इच्छा हुई कि वह अपने देश की ध्यापारिक स्थिति ठीक करें। अन्य देशों में फांस के पोस्तीन को बाहरी देशों में खपावें। इस भावना से प्रभावित होकर क्यूवेक धौर मौनट्रियल से पिच्चम और दक्षिण पिच्चम में सेन्ट लारेन्स के मुहाने से मिसिसिपी तक फांस के किले और ध्यापारिक केन्द्रों की स्थापना हुई। हैटी, पलोरिडा, मेक्जीको की खाड़ी और बाजील के उत्तरी किनारे पर इसी प्रकार के केन्द्र स्थापित किए गए। फांस के पादरियों ने भी इनका साथ दिया और अमरीका निवासियों के साथ भिन्न भाव स्थापित करते हुए वहां निवास करने लगे। इन औपनिवेश स्थापित करने वालों की थोड़ी सख्या धनी व धाधकारों वगं को थी अधिक संख्या रोमन केथोलिक धर्मावलम्बी किसान, मछली वाले और दस्तकारों की थी। ये लोग सेन्ट लारेन्स की घाटी में नार मण्डी का सा जीवन ब्यतीत करने लगे मौर वहां की जनता की किचित भी परवाह न की। वहां के निवासी

बुनना तथा कसीदाकारी ही अधिक जानते थे। योरुप के लोगों से वे लोग अधिक प्राभावित हुए। उन्होंने मोतियों की माला आलेखन में सम्मिलित की।

यहाँ के लोगों ने चित्रकला के क्षेत्र में कोई खास प्रगति न दिखलाई। गिरजाघरों का निर्माण अपने रहने के स्थान ग्रादि में कहीं सुसज्जित करने की ग्रावश्यकता ग्रवश्य रही।

Barrio De Barrio de la compansión de la co La compansión de la compa

#### इङ्गीतश अमरीका की चित्रकला

### 发叉

इंगलैंड के निवासी भी स्पेन ग्रीर फांस की मांति ग्रपने राज्य की वृद्धि तथा स्वतन्त्र वातावरए। की इच्छा से ग्रमरीका में ग्रीपनिवेश स्थापित करने के लिए इच्छुक हुये। ये लोग उस क्षेत्र से ग्रधिक ग्राये जहाँ धार्मिक मुधार हुगा था, ग्रथवा जहाँ प्यूडल व्यवस्थायी स्वराज्य की भावना से तथा स्पेन की भांति ग्रपने ग्रीपनिवेश की स्थापना से ये लोग ग्रमरीका गये। उत्तरी ग्रीर दक्षिए। दो उपनिवेश स्थापित हो गए। उत्तर की ग्रोर सुदृढ़ ग्रल्पव्ययी मध्यवगं के लोग, कुछ हस्तकार्य निपुरा, कुछ शिक्षत तथा कुछ धनी वर्ग के लोग थे। ये देश लकड़ी का भंडार था, खेती की कोई व्यवस्था न थी। इन्होंने जहाज बनाये ग्रीर सम्पन्न व्यापार की व्यवस्था की। बड़े-बड़े बंदर-गाह स्थापित हुये जहां प्रजातंत्र के रूप में राज्य व्यवस्था की। दक्षिए। क्षेत्र में घुड़सवार सम्य समाज के लोग थे। बहाँ तम्बाकू ग्रीर रूई के व्यापार से ग्रधिक धन कमाया। ग्रादिम निवासियों के प्रति इनकी कोई सहानुभूति न थी। यतः उनकी कला पर भी कोई प्रभाव न पड़ा। ग्रग्रेजी प्राचीन चित्रकला ही नवीत वातावरण ग्रीर ग्रावहवा में प्रिष्यत ग्रीर पल्लवित हुई।

इंगुलिश सौपिनिवेशों में चित्रकार का मुख्य कार्य व्यक्ति चित्र रचना था। मारुम में इसकी कम गाँग यी। प्यूरिटन धर्म के प्रभाव से कला का ह्रास हो रहा था भ्रतः चित्रकार बघ्घियों को रंगना और साइन बोर्ड बनाना ही भ्रपना काम समम्भता था। धीरे-घीरे जनता में घन की वृद्धि के कारण व्यक्ति चित्रों की माँग बढ़ी ग्रीर भ्रयोग्य चित्रकारों ने ही जो उस नवीन ससार में पहुंच चुके थे, उस मांग की पूर्ति की।

दक्षिण के लोग इंगलैंड के श्रिधिक सम्पर्क में होने के कारण अपने व्यक्तित चित्रों को वहां से बनवाने लगे। ये लोग श्रिधिकतर घुड़ सवार, रंगीले श्रीभमानी समाज के थे। यों तो इंगलैंड में ही श्रपनी सिर्टिंग देकर चित्र रचना करा लेते थे श्रथवा वहां विवरण भेज देते थे श्रीर उसी के श्राधार पर चित्र रचना हो जाती थी। यो छप के चित्रकार इस माँग को जानकर इस देश में श्राने लगे। इन्होंने चित्र रचना ही नहीं की बल्कि वहां के नोसिखे चित्रकारों को सिखाया, इस प्रकार कला को एक नवीन छप दिया। हालैंड श्रीर नीदरलैंड के क्षेत्र से ग्राने वाले चित्रकार हाल्स की शैली में चित्रण करते थे श्रीर इंगलैंड के चित्रकार इंगलिश पोरट्रेट स्कूल के श्रनुयायी थे।

सर्व प्रथम एडिनवरा के ड्राइ ग, पेटिंग, धीर स्थापत्य कला के प्रोफेसर जीन स्मीवर (१६८८-१७५१ ई०) थे। ग्रापको वरमुदा में पादरी वर्कत के द्वारा स्थापित एक कला भीर विज्ञान के कालिज में नियुक्त किया गया। स्मिवर्ट का एक समूह चित्रएा "विश्वप वर्कते भीर उसके अनुयायियों" का है। इस चित्र से चित्रकार की रंग योजना, रेखा चित्रएा और संयोजन का ज्ञान हीता है। स्थानीय व्यक्ति चित्र रचनाकारों के चित्रों में एक प्रकार का श्रीज स्पष्टवादिता और सारत्य है।

े एक गुमनोम चित्रकार ने "मिसेज फींक श्रीर वेबी मेरी" का एक चित्र अकित किया है। यह चित्र पूर्वोक्त गुणों को व्यक्त करेता है।

जान स्मित्र के अतिरिक्त और चित्रकार भी थे जो स्थानीय शैली में प्रयस्त्र करते थे। जोन सिनिलटन कोपले (१७३७-१८११ हैं) इस सित्र में पराकाष्ट्रा पर पहुँच चुका था। ग्रापको ग्रापने पिता से ग्रारम्भिक तत्वों की जान हुंगा था। साथ-साथ ग्रापने कुछ चित्रों तथा उत्कीर्ण कला के नमूनों को भी देखा था। इस प्रकार कोपले महोदय की शिक्षा किसी स्कूल में न हुई, ग्रापने स्वाच्याय को ही ग्रधिक महत्व दिया। ग्रापका एक चित्र "लेडी वेन्टवर्य" का है। इस चित्र से ग्राकृति की समभ का पूर्ण ज्ञान होता है। चित्र में कड़ापन है कुछ शायद शिष्टता के कारण हो, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि चित्रकार की ग्रीक्क दी सो न थी और चित्र रचना में स्वाभाविकता

का ग्रभाव है। चित्र में कठोर प्रभाव है ग्रौर छाया प्रकाश पर ग्रधिक बल दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसको नमूने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साटन, फीता ग्रौर दूसरी ऐसी ही उत्तम वस्तुग्रों में मधिक रूचि का प्रदर्शन है। चित्रकार ने इस चित्र में निष्कपट विषय प्रियता को व्वक्त किया है। १७७४ ई० के बाद कोपले इंगलैंड में निवास करने लगे, फल यह हु आ कि जितना लाभ हुग्रा उतनी ही हानि भी हुई। व्यवसाय के रूप में कुछ दक्षता ग्रधिक प्राप्त हुई परन्तु चित्रण की स्पष्टवादिता नष्ट हो गई। उपनिवेश के युग में प्रावेधिक कमजोरी ग्रवश्य थी परन्तु चरित्र की स्पष्ट वादिता पर बल था। यह गुरा यदि दीक्षा के समय प्राप्त हो गया होता तो निश्चित ही चित्रकार उच्च श्रोणी की स्वदेशी कला कृति को जन्म देता। परन्तु वह शक्ति ग्रजात रूप में लोप हो गई। कोपले महोदय का इंगलैंड में रहने का विचार ग्रच्छा घन कमाना न था बल्क रंग रोगन के बारे में ग्रधिक ज्ञान प्राप्त करना था। ग्रधिक ज्ञान की बलवती भावना सदव प्रभावित करती रही ग्रौर कोपले को लंदन ग्रधिक इसी कारण प्रिय रहा।

वेन्जामिन वैस्ट (१७३८-१८२० ई०) एक दूसरे चित्रकार थे। जत आपने इटली को प्रस्थान किया तो आपको घनी संरक्षक का सहयोग मिला। फल यह हुआ कि आप लंदन में उस समय पत्रारे जब रायल एकडेमी के सभापित सर जीसुआ रेनौल्डस वहाँ निवास करते थे। प्रचलित शैक्षियों में पढ़कर पिश्चम अधिक विख्यात और घनी हो गया। वैस्टको नाहर की उपाधि से विभूषित किया गया, परन्तु आपने उसको अस्वीकार किया। १७६२ ई० में सर जीसुआ का देहावसान हो गया फल यह हुआ कि वैस्ट महोदय रायल एकडेयी के सभापित निर्वाचित हो उथे। अमरीका के विद्याध्यों के लिए योग्प की कला ही आदशें थी। वेनजामिन वैस्ट का कलाकार बड़ा विख्यात था अतः अमरीका के विद्यार्थी वेनजामिन वैस्ट को कलाकार को इस प्रकार देखने आते थे मानों वह कोई तीर्थ यात्रा का स्थान हो गया। इस प्रकार अमरीका की चित्रकला पर इंगलैंड की चित्रकला का प्रभाव पड़ा और वे लोग इंगलैंड की परम्परा को अपनाने लगे। इसके अतिरिक्त पिरचम से अमरीका का पतन स्वाभाविक आ।

प्राकृतिक प्रेम यहां की जाति में स्वभाविक था। ऊद विलाव, विभिन्न प्रकार की मछली, भेडिया, रीछ, बाज, भेंदक ग्रादि की ग्राकृति को ग्राघार मानकर ग्रपनी कलाकृतियों में इनकी ग्राकृतियां ग्रालेखन के रूप में प्रयोग की जाने लगी। यह ग्रालेखन ग्रधिकतर व्यवहारिक उच्च प्रकार की कला कृतियां होती थीं। इस ब्रकार उत्तरी पश्चिमी किनारे की संस्कृति की यह कला मुख्य ग्रंग समभी जाने लगी। प्रत्येक पशुका अपना एक सामाजिक महत्व था। श्रतः ये पशु चित्रकार की पदवी तथा गौरव प्रदान करने में बड़े हितकर थे। आकृतियाँ प्रतीक्षात्मक रूप धारण कर गई। सामाजिक स्थिति में उन आकृतियों का विशेष स्थान हो गया। लौकिक और प्रचारास्मक विशेषता के साथ उपादेयिता का इस प्रकार की कला में विशेष महत्व था। बड़े-बड़े केहीं को खोखला किया गया ग्रीर उनको नदियों में तैराकर व्यापार स्रारम्भ किया गया। इस प्रकार के खोखले पेड़ों से व्यापार ही नहीं हुमा बंदिक विहार श्रीर श्रान्नद के लिये पानी पर तैराया भी गया । चारलोट द्वीप की हैडा रानी की एक डौंगी थी जो समुद्र में यात्रा के लिये उपयुक्त थी। इस का अनुपात, आगे और पीछे का चित्रण विशेषकर रेखा चित्ररण जिसमें स्वामी के प्रचारात्मक साधनों को प्रयोग किया गया था. वड़े सुन्दर ढ़ंग से व्यक्त किया गया था। यह डोंगी उनकी बहुमूल्य निवि। थी ६० फीट तक के लम्बे तस्ते का उन्होंने मकानों के लिये प्रयोग किया । १०० फीट लम्बे खंबे में उनकी विभन्न प्रकार की माकृतियों को खोदा गया। इन मालेखनों में पशु पक्षी और प्रतीकात्मक आकृतियाँ थीं, जो इसी बात के प्रतीक थे। इस प्रकार के चित्रण में लकड़ी की गोलाई ग्रीर गांठों को नष्ट किया गया। इन बाकृतियों को रंग से सजाया गया।

बनावटी चेहरों का नृत्य और अन्य उत्सवों के लिये प्रयोग किया गया।
उनकी विशास और भीमकायता की रक्षा की गई। सौंदर्यात्मकता का
निर्वाह किया गया। गृहीं की सजावट में वस्तु की उपादेयिता और परिवार
का सामाजिक स्तर का भी पूर्णतया ध्यान रखा गया। मिट्टी के बर्तनों का
प्रयोग अब तक अवगत न था अतः लकड़ी की ही वस्तुये—बड़ी उत्सवों के
लिए और छोटी दैनिक प्रयोग के लिए बनाई गई। छोटे और बड़े लकड़ी
के संदूकी का निर्माण किया गया। कभी-कभी एक ही तस्ते की इस प्रकार
प्रयोग किया गया कि उसकी चार भुजायें बन जाय। इन पर खुदाई की गई
और लाल, काले और नीले रंग का प्रयोग किया गया। नीले रंग का प्रयोग
कम था।

प्रत्येक वस्तु की रचना उसके चित्रण की विधि विभिन्न थी। प्रत्येक

भालेखन में माकृति का ध्यान, अनुपात और उपयुक्त रंग का प्रयोग भली प्रकार व्यक्त किया गया। पुनरावृति के लिए देवदार के तस्ते के स्टेन्सिलो का प्रयोग किया जाता था। कुछ भालेखन बहुत ही उच्च प्रकार के होते थे। भाकृतियों के प्रयोग में चीनी जस्ते की श्राकृतियां हुआ करती थीं।

जंगली बकरे की ऊन का कम्बल बड़ा विख्यात था। इसको चिलकट कम्बल कहा जाता है। इसमें आलेखनों की भरमार है। यहीं इस उद्योग में चित्रकला का क्षेत्र है। इसमें एक आकृति को इस प्रकार चित्रित किया जाता है कि मुखाकृति को केन्द्र में रचकर उसके अन्य अगों को उसमें चारों तरफ को इस प्रकार संजोया जाता है कि पूर्ण आयत एक सुन्दर आलेखन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के कम्बलों को उत्सवों पर प्रयोग किया जाता है।

वहाँ की स्त्रियों द्वारा एक प्रकार की डिलयां बनाई जाती है। यह डिलया एक प्रकार की घास को वट कर बनाई जाती है इनमें ज्यामितीय ग्रालेखनों का भी प्रयोग होता है।

in the state of th

tina **kaja t**a spira ila en **vež**ika. Nastario kaj serio en s**va** vitina e

1478 57, 154

## अमरीका के आदि वासी

उत्तरी पश्चिमी किनारे की चित्रकला

# 义是

ची हप की जातियों के अमरीका में आने का यह फल हुआ कि उनको ऐसी सामग्री मिली जिससे वे अपनी संस्कृति का विकास कर सकते थे। इस प्रकार के देश जो बिना योरुपीय प्रभाव के अपनी संस्कृति को पुष्पित पल्लवित .कर रहे थे,वे उन स्थानों की जातियाँ थी जो उत्तरी पश्चिमी किनारा. मैदान और नावाहो जाति का क्षेत्र स्वीकार किया जाता था।

ब्रिटिश कोलम्बिया, दक्षिणी पूर्वी एलास्का के निवासी शिकार और मछली मार कर खाने का ही व्यवसाय जानते थे। इनके निवास का स्थान लकड़ी के विशाल बनों का था। लकड़ी विशेषकर देवदार की और इसका आयात और निर्यात वहां के निवासियों के लिए भोजन और कपड़े ही नहीं देता था बल्कि उत्सवों के लिये भी ऐसी सुविधायें प्रदान करता था जिनकों कलाकृति कहा जा सकता है। इस स्थान पर सीपी, हड्डी, सींग और खाल का अभाव तथा साथ-साथ लकड़ी की बाहुल्यता थी। अतः उत्तरी पिश्चमी किनारे के लोग लकड़ी के काम में अमरीका में सबसे विख्यात और दक्ष थे। १६ वीं शतीं में हडसन वे कम्पनी से पोस्टीन (रुग्ना) का व्यापार हुम्ना सफेद चमड़ी वालों से धातु का व्यापार हुम्ना। देश में समृद्धिशालिता बढ़ी और लकड़ी में उत्कीएं कला का अधिकाधिक विकास हुम्ना। इसके पश्चात



पुनुरुत्थान काल अभरोका के आदिवासियों की चित्रकला रोक्ष का आलेखन भकान के दरवाजे पर

सैंस्कृति की पतन हुआ, अतः कला को भी विषय चयन का अवसर मिला। यहां भी ऐतिहासिक, पौराश्मिक और धार्मिक विषयों पर "ग्राँड मैंनर" में चित्र रचना होने लगी। यह फाँस की स्वच्छन्दता वादी शैली का प्रभाव था। फांस और अंग्रेजी शैली के श्राँधार पर अमरीका में चित्र रचना विशेषकर व्यक्ति चित्रों की रचना होने लगी। गिलवर्ट स्टु आर्ट सबसे प्रभावकाली तत्कालीन चित्रकार स्वीकार किया गया। यदिष बहुत समय तक आप लदन में रहे, परन्तु आपने किसी की शैली को अनुकरेश नहीं किया। अपनी शैली पर आपको गर्व था। कलारमक और सौंदर्शनक बल का आपने अपने पोक्ष्य से वह प्रदर्शन किया कि आपकी चित्र रचना को विशेष महत्व मिला । आपका एक चित्र "मिसेस येट्स" इस बात का अत्यक्ष प्रमाशा है। इस चित्र से आपकी टिकनिक की दृढ़ता ही नहीं बल्क उनका प्रयोग, आपने विषय की विषय की विषयांत्रित वास्तविकता और व्याख्यारमक सरलता के प्रसारित करने के लिए किया।

#### मैदानो की चित्रकला

# 48

🔰 🔾 जातियों का एक विशाल क्षेत्र एक ऐसे स्थान पर स्थित था जहां विशाल मैदानों के साथ-साथ पहाड़ी चट्टानों का क्षेत्र भी था। योरुपीय निवासियों के भ्राने के पूर्व ये लोग अर्ध बंजारों के रूप में रहा करते थे। छोटे कि सान और शिकारी होते थे। भोजन के लिये भेंस को सहारा मानते. थे। इनका जीवन ग्राधिक सुखमय नथा ग्रीर कला ग्राभिव्यक्ति का भी कोई स्थान न था। १६ वीं शताब्दी में कोरोनेडी ने यहाँ घोड़े का प्रचार किया। इससे पूर्व यहाँ के निवासियों ने शोहा देखा भी न था। घोड़े के ग्राममन ने यहाँ के जीवन में एक अनोखा परिवर्तन कर दिया। इसके प्रयोग से ये लोग घूसकर शिकार करने वाले बन गये और अपनी असों के लिये खाने की म्रधिक सामग्री एकत्रित कर सके। यहाँ तक ग्रुग म्राया कि जिस परिवार में जितने ग्रधिक घोड़े होते थे, जो जितना ग्रधिक मूल्यवान पोशाक पहनता था वह उतना ही बड़ा व्यक्ति कहलाता था। कपड़ों पर ग्रालेखन, मोतियों की सजावट, बाल पंख और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं से विभिन्न श्रालेखनों की रचना होती थी । पंख का एक प्रकार का कलम बनाया जाता था। एक प्रकार की कसीदाकारी भी होती थी। प्रतिनिधत्व करने वाले कुछ म्रालेखन भावात्मक भी होते थे।

माला के मोतियों का ग्राभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था। योष्प से कांच के ग्रागमन से पूर्व, सीय, बीज ग्रादि का प्रयोग था कांच से ग्रालेखन से सुन्दरता की कौणीय ग्रौर ज्यामितीय ग्रालेखनों के साथ-साथ फूल पत्तियों के ग्रालेखन का भी प्रयोग हुआ।

चित्रकला को पौशाकों के लिए ही नहीं बल्कि ढाल और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर चित्र रचना होती थी। शिकार की स्मृति को अक्षुण्य रखने के लिए भी चमड़े के ऊपर चित्र रचना की जाती थी। यह अधिकतर रेखा चित्रण और छाया में रंग के प्रयोग के साथ होता था। अधिकतर दो मापों का प्रयोग हुआ करता था। इसमें बल, सजीवता और आंज होता था। स्त्रियां और पुरुष भिन्न प्रकार के आलेखनों की रचना चमड़े पर किया करते थे। पुरुष का चित्रण प्रतिनिधित्व करने वाला होता था, स्त्रियां अप्रतिनिधित्व करने वाले दश्य, ज्यामितीय आलेखनों का प्रयोग करती थीं।

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

は、「The Control of Co

en Merken in der 1966. Merken Austria der 1966 – Deutsche in de Deutsche in deuts

## नावाही जाति की चित्रकला

yy

वाहो जाति योहप निवासियों की बड़ी ग्राभारी होनी चाहिये क्योंकि इनके ग्रागमन से नावाहो जाति के जीवन में ग्रलौकिक परिवर्तन हुग्रा। नावाहो जाति के लोग प्यूविलो क्षेत्र में उत्तरी पिश्चमी क्षेत्र से करीब ७०० वर्ष पूर्व पहुँचे थे। ग्राक्रमएगकारी वंजारे होने के कारएग इतना प्रभाव ग्रधिक न रहा। जब तक स्पेन वासियों ने इस जाति को पशु, हथियार पौघे, ग्रीर बाद में चांदी का प्रयोग नहीं बतलाया इनकी कला का कोई मूल्य नहीं था। भेड़ ग्रीर घोड़े का इनके जीवन में बड़ा महत्व रहा। भेड़ से ऊन प्राप्त हुई, भोजन मिला। घोड़ा यात्रा के लिए बड़ा सहायक हुगा। कुछ पौघों का उपयोग स्पेन निवासियों ने नावाहो जाति को बतलाया जिससे वे लोग बंजारे से किसान बन गये। इस वातावरएग में उनकी तीन कला बुनाई, चांदी का काम ग्रीर उत्सवों के रीति रिवाज विकसित हुये। १६८० ई० के ग्रान्दोलन में नावाहो जाति के लोग प्यूविलों के सम्पर्क में ग्राये। फल यह हुग्रा कि बुनाई की कला ग्रधिकाधिक बढ़ी। इस कार्य को स्त्रियाँ ग्रधिक करती थीं। कम्वल ग्रीर प्रयोग में ग्राने वाले कपड़ों की रचना ग्रीर करघा का प्रयोग मखी गांति हुग्रा।

अंग्रेजी कपड़े का बाद में प्रयोग हो गया, इससे आलेखनों की भी उन्नति

हुई ग्रीर १६ वीं शताब्दी में यह कला श्रधिक विकसित हुई।

१८५० ई०में चाँदी का प्रयोग मेक्जीको से हुआ। इससे अनेकानेक प्रकार के आभूषणों की रचना हुई। आलेखन अधिकतर साधारण ही हुआ करते थे।

उत्सवों पर नावाहो जाति के लोग बालू में चित्र रचना करते थे। यह उनकी देशी कला थी। इन्होंने ग्रारम्भिक तत्वों को प्यूविलो जाति से सीखा था। गीत गाना, नृत्य करना ग्रीर उत्तम ग्रीर सजीली पोशाक पहनना। पहाड़ी गीतों का उत्सव ६ दिन तक का उत्सव होता था। इनकी कोई भाषा न थी। बालू के चित्र चित्रित किये जाते थे। रगीन वालू सफेद, लाल, पीली, काली ग्रीर नीली-पत्थर पीसकर तैयार की जाती थी। स्मृति से चित्रकार बड़े सुन्दर ग्रालेखन तैयार करते थे। कुछ ग्रालेखन भावात्मक होते थे ग्रीर ईश्वर ग्रीर ग्रात्मा धनुष, पहाड़, पौषे ग्रीर पशुग्रों का प्रयोग भी होता था जब उत्सव समाप्त हो जाता था तो उसी विधि से उनको नष्ट किया जाता था जिस विधि से उसकी रचना हुई थी। विवरण की स्पष्टता होती थी।

#### अध्याय ७

# आधुनिक काल में योरूप

१६ वौं शताब्दी की चित्रकला

# त्र

विचारों से मतभेद का है। यही इस युग की विशेषता है। फाँस और इंगलेंड इस काल में प्रमुख केन्द्र स्वीकार किये गये हैं। फांस की राज्यकाँति और इंगलेंड का भौद्योगिक भांदोलन इस बात के द्योतक हैं कि जनता की जागृति से सामा-जिक भांधिक भौर सांस्कृतिक परिवर्तन कितने लाभदायक हुये और १८ वीं शताब्दी में पुनुष्त्थान के कारण उदार थिचार भीर कारण वाद भविष्य की गतिविधिभों के परिवर्तित करने में किस सीमा तक सहायक हुआ। उत्तरी अमरीका के १३ उपनिवेश इंगलेंड से पहिले पृथक हो चुके थे। फाँस के विद्रोह का योश्प और लेटिन भमरीका पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और १९ वीं शताब्दी के मध्य तक केन्द्रीय मध्य और दक्षिणी अमरीका के पुर्तगाल और स्पेन के उपनिवेशों ने प्रजातंत्र स्थापित करके भपनी मातृभूमि से सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। परम्परा गत संस्कृति के बंधन ढीले होने लगे। बादशाहत और धनी वर्ग के भिषकार मध्यवर्ग को प्राप्त होने लगे। मशीन का युग भारम्भ हो गया। वैज्ञानिक खोजें महत्व प्राप्त करने लगीं। १८०० ई० से १८५० ई० तक बहुत भाविष्कार हुये। पानी का जहाज,

रेल का इंजन, एटलाटिक महासागर के उस पार की रेखा, सवारी गाड़ी, तार ग्रीर केमरा ग्रादि के ग्राविष्कार समाज की रूप रेखा को परिवर्तित करने में बहुत सहायक हुये। इस प्रकार उद्योग बढ़ा, उद्योग घंघों की वृद्धि से धन की वृद्धि हुई ग्रीर जमींदार वर्ग को चुनौती मिली। उद्योग घंघों के नगरों में जन संख्या की वृद्धि हुई। इस प्रकार देश में समाजवाद का प्रचार हुग्रा। डारिवन के सिद्धांतों का स्वागत किया गया, खोजकों ग्रीर शोधकार्य कर्ताग्रों की एक लम्बी श्रुखला बन गई। धमं के बंधन धीरे-धीरे शिथिल होने लगे।

ऐसी स्थिति में कला का क्या रूप हो ? यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं। देश काल का प्रभाव तत्कालीन कला श्रीर साहित्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता था। श्रतः तत्कालीन कला पर भी देशकाल का प्रभाव पड़ा। १८२० ई० से १८५० ई० तक स्वच्छन्दतावादी ग्रान्दोलन चला । यह भ्रान्दोलन पिछले पुनुरुत्थान कालीन भ्रान्दोलनों का शनैः शनैः स्थान ग्रहरा करने लगा। वर्तमान के ग्रमिव्यंजनावाद का यही श्रान्दोलन श्राधार कहा जायगा। मानव भावनाग्नों में जगी गृप्त सौंदर्य की खोज, प्राचीन ग्रौर मध्य कालीन जीवन के भ्राधार. काल्पनिक कथायें प्रमुख स्थान प्राप्त करने लगीं। जहाँ एक स्रोर यह प्रगति थी दूसरी स्रोर विज्ञान की खोज के स्राधार पर यथार्थवादी म्रान्दोलन चल रहा था । इसका उद्देश्य प्रकृति का यथार्थ-वादी चित्रएा ही नहीं बल्कि केमरा के ग्राविष्कार से कला की रूप रेखा ग्रौर वास्तविक चित्रण में जो अन्तर स्पष्ट हुआ, उसकी पूर्ति के लिए किसी ऐसी शैली की खोज की ग्रावश्यकता थी जिससे कला का ग्रस्तित्व निखार लेता हमा स्थिर रह सके। अब तक कला कृति का विषय ऐतिहासिक, काल्पनिक कथा ग्रों सम्बन्धी ग्रौर विदेशी वस्तु ग्रों के ग्राधार पर, विशेषतया जनता के दैनिक जीवन की भांकी आदि पर था। अब यह कार्य केमरा का हो गया भ्रौर ग्रल्प से ग्रल्प समाज में तैयार की हई केमरा कृति चित्रकार की ग्रकथ परिश्रम से रचित कृति को मात दे गई। यूग के परिवर्तन से कलाकार प्रभावित ही नहीं हुन्रा बल्कि उसका भ्रार्थिक भ्रौर सामाजिक ढांचा भी श्रसन्तुलित हो गया।

प्राचीन काल में कलाकार सामाजिक और भ्राधिक ढांचे के एक भाग की पूर्ति करता था। उसकी सेवाये अपने क्षेत्र की पूर्ति के लिए प्रकथनीय थी। राजा, गिरजाघर के अधिकारी पोप, धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से ग्रथवा संस्था के रूप में कलाकारों का संरक्षण करते थे। ग्रतः तब कलाकार सुखी था। जितनी मांग थी उतनी ही खपत थी कलाकार निश्चित था। कला की कृति को संरक्षक जिस प्रकार की चाहता था, कलाकार उसी प्रकार की निर्मित कर देता था। १७ वीं ग्रौर १० वीं श्रोत में फोंस में फोन्च एकेडेमी की स्थापना हुई। ग्रधिकारियों से उसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई। संग्रहाचयों में कला कृतियों के संग्रह की व्यवस्था ग्रौर चित्र ग्रथवा कला प्रदर्शनियों का ग्रायोजन, कित्रम बाजार की रचना करने में बड़ा सहायक हुग्रा। उसी समय संस्थाग्रों ग्रौर वर्ग सम्बन्धी स्थानों को मिटाकर व्यक्तिगत महत्व की भावना का उत्पन्न करना, मशीन का ग्राविष्कार ग्रादि ने मिलकर कलाकार की साधारण स्थिति को जो ठेस पहुंचाई वह इतनी गहरी थी कि कलाकार ग्राज तक उस ठेस के प्रभाव से ग्रपने ग्रापको संभाल न सका। कलाकार के समक्ष एक नवीन स्थिति उत्पन्न हो गई।

सभ्यता का ढांचा बदला, जीवन में संघर्ष ने स्थान पाया। जनता का दृष्टिकोएा स्वतन्त्र विचारों पर ग्राधारित हो गया ग्रौर रूढ़िवादिता को निर्मूल करने का प्रयत्न किया जाने लगा।



जान कान्सेबिल (१८२१) का 'हे वेन' स्रार्ट इन्सीट्यूट शिकागो में)

• .

#### इङ्ग्लैंड की चित्रकला

१६ वीं शताब्दी

#### 49

देन है जो तत्कालीन परम्परा को प्रसारित करने में सहायक हुई। कानिस्टे-विल और टरनर की चित्र रचना में इसका पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विलसन और कोम के चित्रों में यह पराकाष्टा पर पहुंच जाता है।

जोन कोनिस्टेबिल (१७७६-१८३७ ई०) हालैंड निवासियों स्रौर विलसन स्रौर कोम की भांति देशीय दृश्यों में स्रधिक स्नानन्द लेता था। सूर्य के प्रकाश स्रौर गर्मी, प्रच्छाया की शीततला, वायु स्रौर वर्षा की गति उसको स्रपार स्नानन्द प्रदान करते थे। स्नापका एक चित्र "हे वैन" स्नविधिवत स्नौर स्रलो-कोपचारी रचना है। देहाती संसार के शान्तिमय स्नाकर्षण को यह व्यक्त करता है। स्रग्नभूमि में एक सूखी गाड़ी उथले पानी के स्रोत को पार कर रही है। पास में एक मकान है स्नौर छायादार वृक्ष है जो शीतल छाया दे रहे हैं। सीधी तरफ घास के मदान सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं। विशाल स्नाकाश में बादलों के ढेर उमड़ रहे हैं। प्रकाश स्नौर वातावरण में कपकपा देने वाली शक्ति है जो श्रब तक के चित्रों में नहीं पाई जाती है। रचना में सम्बन्नता है। परम्परागत घरातल के स्थान पर विभिन्न रंगों की छोटी घनी तूलिका की चोटों से रचित घरातल की रचना की गई है। इस प्रकार के

धरातल को अपनी तूलिका से ही चित्रित नहीं किया बिल्क कभी-कभी पेलेट पर रंग मिलाने के चाकू का भी तूलिका के समान प्रयोग किया गया है। आपने कहा था "There is room for a natural painter." प्राकृतिक चित्रकार के लिये स्थान है। कानस्टेबिल ने भाड़ियों के समूह को हरे चमकदार मार्गों में परिवर्तित किया। साधारण चित्रण की अपेक्षा आपको विशेष चित्रण में अधिक रुचि थी। आपने विषय का चयन किया और उसके आधार पर दृश्य चित्र रचना की परन्तु आपने उसके यथार्थवाद को नष्ट नहीं होने दिया।

जोसेफ मैलीर्ड विलयम टरनर (१७७५-१८५१ ई०) भी प्रकाश श्रीर वाय के चित्र एा में रुचि रखते थे। श्रापकी विचार घारा कानिस्टविल से विल्कूल विपरीत थी। पहिले स्राप प्रकृति का सीधा स्रध्ययन कर लेते थे, फिर कल्पना के ससार में भ्रमण करते थे। ग्रपार प्रकाशपूर्ण धरातल का अनुभव करते थे, इसमें ग्राकृतियाँ ग्रपना ग्रस्तित्व लो बैठती थी ग्रौर सुनहरी घुंघली वायू भौर प्रकाश उन म्राकृतियों को म्राच्छादित कर लेता है। जिस प्रकार ग्रापके रंग नाटकीय होते थे उसी प्रकार विषय का चयन भी होता था । चाहे वह ग्रपनी रचना को कोई भी साहित्यक शीर्षक दे देता था परन्त् सूर्य, स्राकाश, समूद्र, पहाड़ स्रोर विशालता प्रकाश से परिपूर्ण स्थान, शान-शौकत ग्रापके वास्तविक विषय रहा करते थे। ग्राप सफल चित्रकार थे ग्रतः श्रापकी तेल, श्रीर जल रंगों की हजारों कृतियां हैं। एक दो कृतियों की समा-लोचना से आपकी आलोचना अपर्याप्त रहेगी। एक कृति 'लाइवर स्ट्रडियोरम' है। इसी प्रकार एक चित्र 'फाइटिंग टैं मेरेयर'' है जिसमें टाइटेनिक प्रकृति का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इस चित्र में चमकदार सूर्यास्त है। लडाई का पूराना जहाज बदरगाह पर भ्रा गया है। इस चित्र में चित्रकार एक विशेष प्रकार का संगठन ग्रौर ढाँचे के साथ सतत ग्रिभव्यंजना प्राप्त करता है ग्रौर दश्य के साथ मानव का लाभ निहित है, ऐसा व्यक्त किया गया है। कल्पना की उड़ान बड़ी ऊँची है । बाद की कला कृतियों में स्थान श्रीर प्रकाश को भावात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। नेशनल संग्रहालय में ग्रापके चित्र वर्षां, भाप और चाल के चित्र हैं। घनघोर वर्षा में तेजी से चलने वाली रेल-गाड़ी का ग्रस्तित्व विलीन हो जाता है। इस चित्र में टूटे रंगों का ग्रधिक मात्रा में प्रयोग करके प्रभाव को प्रत्यक्ष किया है। जल रंगों में उदाहरण के लिए "नोरहम", "सन राइज" में पतले पारदर्शी रंगों के वाश से सफेदी पूर्ण

घुं घलेपन को व्यक्त किया है। इस वातावरण में एक प्रेत की सी छाया तैरती प्रतीत होती है। इस प्रकार का प्रभाव हल्के रंग के दक्षतापूर्ण रेखा चित्रण पर पड़ता है जिससे कलाकृति की शोभा ग्रधिक बढ़ जाती है।

विलियम ब्लेक (१७५७-१८२७ ई०) एक निराला एकान्त वासी चित्र-कार है जो ग्रपने विचारों ग्रौर कल्पना के संसार में ग्रधिक समय तक रहा। स्वच्छःदतावादी चित्रकारों में ब्लेक सर्वे श्रोष्ठ है। ग्रापकी कृतियों में तत्का-लीन प्रवृतिगों के परिवृत्तन के दर्शन होते हैं जो श्रव तक प्रचलित थीं। हेनरी पुसैली. (१७४१-१८२५ ई०) जेम्सवेरी (१७४१-१८०६ ई०) ग्रौर जोन मोरटीनर (१७४१-१७७६ ई० ) की कृतियों में जो प्रवृतियां पाई जाती थी ब्लेक महोदय ने उनको नवीन रूप दिया। इन सबमें फूसैली सब से विख्यात है। ग्रापकी कृतियों में पिछली १८ वीं शताब्दी के गौथिक उपन्यासों के भावों की भलक है। ग्राप स्विटजरलैंड के निवासी थे। ग्रापकी कृतियां ग्रति मानुषी, विलक्ष्म ग्रौर सनकी भावनाग्रों की प्रतीक हैं। ब्लेक महोदय ने चितरे की शिक्षा प्राप्त की थी और चिताई के द्वारा आपकी रचनाओं में माइकेल एंगिलो की पूर्ण भलक है। इसी माध्यम के द्वारा आपने माइकेल की रचनाम्रों का पूर्ण ज्ञान प्रात कर लिया था। चित्रकार की म्रपेक्षा इसी कार सा ग्रापकी कला कृतियों में नक्शानवीस की पूर्णता है। रेनौल्ड के सौंदर्यात्मक सिद्धांतों से आपकी कोई सहानुभूति न थी और तैल रगों के म्रज्ञिष्ट प्रयोग का ग्रापको लेशमात्र भी ध्यान न था । स्रापने अधिकतर कृतियां जल रंगों से चित्रित की हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप एक ही माध्यम से संतुष्ट थे। म्रापकी प्रयोगातमक विधि में ज्ञान वृद्धि की तीव्र भावना थी। स्रापकी रचनायें रहस्यात्मक स्रौर स्रनर्थक थीं। कभी-कभी ग्रापकी कृतियों की शान शौकत अवलोकनीय होती थी और कभी-कभी तो वे इतनी आडम्बर पूर्ण होती थीं कि उनमें माइकेल एंगिलो के इटली के अनुयायियों की पूर्ण भलक मिलती थी। आपकी आकृतियों में गहराई, अनेक समूद्र, ग्रासमान, पृथ्वी का अस्तित्व, गड्डा और मेहमानदारी करने वाला म्रादि की प्रतिरूपता प्रयत्क्ष दृष्टिगोचर होती है। रेखा की ताल रूपता के लिए ग्राप ग्रंतंज्ञानी बुद्धिमान समभे जाते हैं। रेखा के ग्रालेखनों में विशेषकर लकड़ी की खुदाई, चिताई, पच्चीकारी में रंग का वाश लगाते हये ग्रापने उन तत्वों का विवेचन किया है जिनमें ग्रापका जीवन व्यतीत हुआ है। ब्रापके चित्रों में किसी घटना का चित्रण विशेष महत्व का नहीं है बिल्क उस व्यक्ति के उद्देश्य के अनुभव की प्रतिबिम्वता है जिसने इन घटनाओं में मुख्य संघर्षों का अनुभव किया है और जो उस अभिव्यंजना के लिए उपयुक्त आकृतियों की खोज करता है। आपकी रचनाओं में नव अभिजात्यवादी कलाकारों की कृतियों की भलक स्पष्ट है।

इसी समय एक कलात्मक आंदोलन हआ जिसका उहे श्य अपनी खोई हुई परम्परा प्राप्त करना था। अग्रेजी चित्रकला में इसका विशेष स्थान है इस ग्रांदोलन का ग्रमिन्यंजना की दृष्टि से इतना मृल्य नहीं है जितना ऐतिहासिक दृष्टि से समभा जाता है। यह है 'प्रीरैफेलाइटस का ग्रांदोलन" जिसके मुख्य प्रवर्तक डेन्टी गैवरिल रोजैटी (१८२८-१८८२ ई॰), विलियम हौलमैन हन्ट (१८२७-१६१० ई०) इनके समीप के सहानुभूति प्रगट करने वाले महानुभावों में फोर्ट मैडीक्स ब्राउन (१८२१-१८६३ ई०) सर एडवर्ड वर्न-जोन्स (१८३३-१८६८ ई०) थे। इस समस्त समूह का ग्रधिनायक जान रस्किन (१८१६-१६०० ई०) था। इंगलैंड का ग्रौद्योगिक ग्रान्दोलन विशेष महत्व का है। ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि जनता के जीवन में असम्भत परिवर्तन करने में इस स्रांदोलन का विशेष हाथ है। परन्तु इस श्रींदोलन का जनता पर एक कुप्रभाव भी पड़ा। समाज की श्राधिक, सामा-जिक श्रीर कलात्मक दशा में विशाल घालमेल हो गया। इस आदोलन के फलरूप हस्तकार्य तथा मशीन युग के मध्य में बड़ा ग्रस्थायित्व स्थापित हो गया है। यह परिवर्तन इस प्रकार का था कि उससे तत्कालीन समाज छुटकारा नहीं पा सकता था ! इस मध्य यूग में कला जीवन से प्रथक हो गई है। स्रभिरुचि में विभिन्नता ही नहीं स्रपित् बडा पतन हस्रा। १८४८ ई० में सात नवयुवकों में नवीन भावना का जागरए। हुआ और उन्होंने ''प्री रैफैनाहट बादरडूड" की स्थापना थी। इस भ्रात्भाव की स्थापना का उद्देश्य यह था कि जनता की बूरी रुचि को परिवर्तित कर समय की खोखली ग्रौर बनावटी ग्रक्रमिकता को बदल कर वास्तविक विचारों को स्थान प्राप्त हो, प्रकृति से सच्चा प्रेम हो और कलाकृतियों में गहन भीर यथार्थ, उच्च यथार्थ विचारों के साथ-साथ ठोसपन ग्रावे। इस भ्रात्भाव के फलस्वरूप बडे कलाकार रैफल से पूर्व की भावनाश्रों को पून: स्थापित करें। यह गहन विचार था। १८५७ ई०में मौरिस और वर्न जोन्स लंदन में निवास करने लगे श्रीर तत्कालीन प्रमुख कलाकार कहलाने लगे। उस समय कलाकार हेय दृष्टि से देखा जाता था। इन्होंने अपने निवास स्थानों को अपने ही द्वारा रचित वस्तुओं से सुसज्जित करने का अकथ प्रयास किया। इन्होंने सुन्दर आलेखन रंगाई, पर्दें ग्रौर फरनीचर सवकी स्वयं व्यवस्था की । इस प्रकार से मौरिस श्राँदोलन का श्री गरोश हु श्रा। इस श्रांदोलन का उद्देश्य दस्तकारी के प्राचीन ग्रादशों को पुनः जीवित करना था जिसके ग्राधार पर वस्तुयें श्राकृति, श्राले-खन, रंग म्रादि में सुन्दर ही न हों म्रपित उपयोगी भी हों। "प्री रैफैलाहटस" चित्र रचना अथवा काव्य रचना ही नहीं करते थे अपित विभिन्न दिशाओं में दस्तकारी का उच्च कोटि का कार्य करते थे। इन्होंने शीशेदार खिड़िकयाँ बनाई। पर्दें म्रादि के लिए सुन्दर व्यग्य चित्रों से परिपूर्ण म्रालेखन, दीवारों के लिए कागज और पुस्तकों की रचना की। पुस्तकों को विभिन्न विषयों के उपयोगी चित्रों से सजाया। इस म्रांदोंलन का उद्देश्य जनता को कला की विमुखता से बचाना था। कला कृति की सुन्दरता श्रौर उपयोगिता को श्रनुभव कराना था। कला स्वाभाविक है, यह बात छोटी-से-छोटी स्रौर बड़ी-से-बडी किसी भी कला ग्रथवा हस्त कृति से भली प्रकार जानी जा सकती है। कला जीवन है। जीवन गतिमय है स्रौर जिस व्यवसाय में कला का पुट नहीं है वह ग्रशिष्ट ग्रौर ग्रसम्य है। चाहे स्थापत्य निर्माण, चित्र रचना, कविता अथवा कोई मूर्ति ही हो उसमें समाज का जीवन, चारित्रिक उत्थान की शक्ति. श्रौर वह श्रानन्द से श्रोत श्रोत है जिसको कलाकार ने विश्राम के क्षणों में अनुभव किया है और समाज को उसका स्वतः ज्ञान करा दिया है।

#### फ्रांस की चित्रकला

## प्रज

9 दीं शताब्दी के विप्लव का यह फल हुन्ना कि १८ वीं शताब्दी की फ्रांस की धनी और प्रतिष्ठित जन तक ही सीमित चित्र कला परिवर्तित हो गई। फ्रांस के दरबार की रग रलिया, सजावट बहुव्यय ग्रीर ग्रोछापन ग्रभी तक उसी रूप में था। उसके प्रति जनता की विद्रोह की भावना की ग्रवहेलना हो रही थी। जनता के विचारों में परिवर्तन हो रहा था परन्तु जाति भेद का उच्च वर्ग ग्रभी भी श्रनुभव कर रहा था। श्रेण्य विषयों में जिन श्राव्हों की खोज हो चुकी थी जनता ग्रब उनको पहिचानने लगी थी। पोम्पेई की खोज (१७५५ ई०) और "हिस्ट्री आफ आर्ट एमंग दो एनसियेन्ट" लेखक रिकल मेन पिरेन्सी की खुदाई की ख्याति आदि से जनता का ध्यान उस और म्राकिषत हो रहा था, इस कारगा जैक्यूज ल्यूस डेविड (१७४८-१८२५ ई०) की म्रभिजात्यवादी म्रथवा श्रेण्य चित्रों का स्वागत स्वाभाविक था। म्रापका एक चित्र "ग्रोथ ग्राफ दी होराटी" का स्वागत जनता में बड़े उत्साह से हुआ। १८ वीं शताब्दी में चित्रकला के क्षेत्र में एक शैली प्रचलित थी जिसके ग्रंतर्गत ग्रलंकारिक विवर्गों की ग्रसीम ग्रभिव्यंजना थी। इस शैली में रगों का मिश्रण, नृत्य पूर्णलय के विरोध में डेविड की कृति की शीतल कठोरकला रेखा पूर्ण, घुंघली, करीब-करीब एक ही रंग की और भावनाओं में मूर्तिबत



फांकाइस वौचर (१७०३-१७७० ई०) का सोता हुम्रा वालक धातु म्रथवा कांच पर तेजाब डालकर उत्कीणित



श्रीगस्टे रोडिन (१८४०-१६१७ ई०) पत्थर पर उत्कीर्ण श्राकृतियां श्राधुनिक काल १६०२ ई०

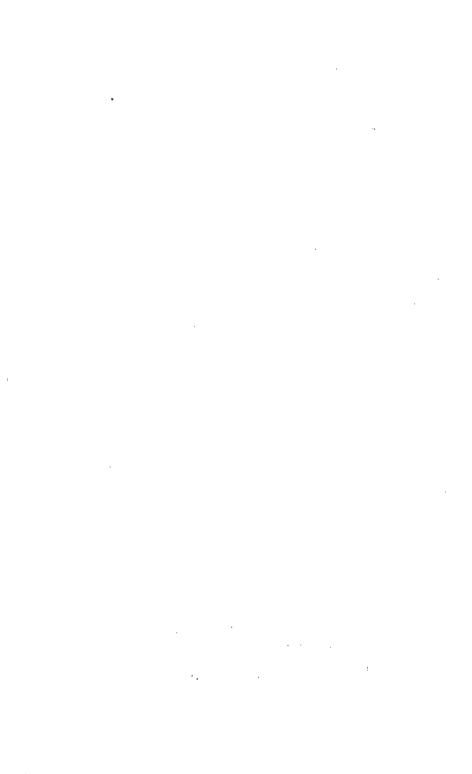

श्रादि ने संतोप जनक परिवर्तन उपस्थित किया, ऐसी मुद्रा उपस्थित कर दी जो समय श्रीर स्वभाव के श्रनुकूल थी।

दूसरे स्राभिजात्यवादी कलाकार जीन स्रीगस्ट डौमनिक इनग्रेस (१७५०-१८६७ ई०) ने पलोरेनटाइन शैली से प्रेरिंगा ग्रहण की । स्रापकी रचना "ग्रौडेलिस्क" ग्रौर "मैंडम रिवैरी" रेखा सम्बन्धी ग्रालेखन है, जिनमें रंग का प्रयोग उनको भ्रलंकारिक भौर स्पष्ट करने के लिए किया गया है। मैडम रिवैरी चित्र में रेखाओं की संतुलित लय बड़ी प्रभावोत्पादक है। इसमें शाल के पेड़ को चित्रित किया गया है। कंधे के ऊपर और श्राकृति के आरपार एक ही विशाल वक्र.में शाल को श्रंकित करके बंडा सुन्दर चित्रित किया है। ढांचा ग्रंडाकार है इनग्रेस का कथन है Drawing is every thing Colour ls notbingरेखाचित्रएं ही सब कुछ है रंग कुछ भी नहीं है। ग्राप केविरोधियों ने आपको यह दोष भी लगाया कि आपकी कृति में सिमाव्यू शैंली की भलक भी है। स्रापकी कला स्रापके गुरुश्रों से स्रधिक प्रभावशाली रही। श्राप श्राभिजात्यवादी थे परन्तु उसी माप से जिससे हम रैफल श्रौर पीसिन को नापते हैं। ब्रादर्श माकृति की रचना में घरातल के रचना सौंदर्य को बलिदान कर दिया था, और रैफेल की चंचल, निर्मल और सजीव रेखा शैली पर अधिक बल दिया गया है। स्वच्छन्दतावादी कलाकार की कृति में उकसाहट उत्पन्न होती है श्रीण्य कलाकार भपने भनुयायियों के विचारों में ही परिधि पूर्ण होता है इनग्रेस की कला कृतियाँ में दोनीं प्रथक प्रथक निज का श्रस्तित्व है। ग्रापके शिष्यों में चेसेरेन (१८१६-१८५६ ई०) सबसे मुख्य है। श्रापका प्रयत्न सदैव दो विचारधाराश्रो को मिलाना था। श्रापसे इस बात पर प्रभावित होकर गोटियर ने कहा था कि आप वह भारतीय हैं जिन्होंने ग्रीक को श्रध्ययन किया है।

जिस समय चित्रकला संसार में यह स्थिति चल रही थी एक आंदोलन प्रचलित हुआ और डेविड और इनग्रेस के श्रेण्य आंदोरों ने ग्रिभिव्यंजना की शीतल उग्रता के विपरीत उस शक्ति पूर्ण उत्साह और विष्लवकारी भावना को जन्म दिया जिससे कला में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर ही स्वच्छन्दतावादी श्रांदोलन का शिलान्यास होता है। कारणवाद की अपेक्षा मानव भावनायें और इसो का विश्वास पथ प्रदर्शन में अधिक सहायक हुआ। गहन मानव भावनाथों में वेगनर के संगीत भाव की उत्पत्ति हुई। कवियों ने प्रकृति की सराहना में अनेकानेक कवितायें लिखी। श्रेतः चित्रकारों का यह मुख्य कार्य

हो गया कि इस आंदोलन के जानकार उन भावनाओं को व्यक्त करें। श्रोण्य कलाकारों ने यह कार्य स्वीकार नहीं किया और अपनी परम्परागत भावनाओं में सतत लगे रहे। स्वच्छन्तावादी चित्रकार नवीन विषय और नवीन विधि की चित्र रचना में रत हो गये। थ्योडोर गैरीकोल्ट (१७६१-१८२४ ई०) की एक कृति "दी रेफ्ट आफ दी मैडूसा" इस बात का उदारहरा है कि किस प्रकार दोनों शैलियाँ अपना अस्तित्व रखती रहीं।

उजैनी डैला कोक्स (१७६८-१८६३ ई०) स्वच्छन्तायादी चित्रकारों में प्रमुख और गुरावान थे। ग्रापकी रचना बारोक शैली की थी। लय विष्लब कारी थी परन्त कला की यहाँ पराकाष्ठा न थी। ग्रापकी कृतियों में टिनटो-रैटो वैरोर्नीज अथवा रूविन की गहरी स्थान सम्बन्धी लय का अभाव था परन्तु इनग्रेस का शान्त रेखा युक्त ग्रालेखन था। ग्रापकी एक कृति 'दी एन्ट्रेन्स ब्राफ दी कू सेडर्स इन्ट्र कोन्स्टेन्टीनोपिल" है। इस कृति में स्थान पर प्रकाश, दृढ़ रंगों की व्यवस्था ग्रीर ग्रालेखन में चचलता है। यह नाटकीय विषय है। स्वच्छन्दतावादी चित्रकारों की यह विशेषता है कि उन का आदर्श इतिहास और साहित्य में स्थापित है। अग्रभूमि में धर्म युद्ध करने वालों का एक समूह आगे बढ़ रहा है और उनके भन्डे लहरा रहे हैं। हर तरफ को मारकाट लूट खसोट के दृश्य हैं कुछ लोग दया की भीख मांग रहे हैं। नींचे की श्रोर पृष्ठ भूमि में कुन्सतुन्तुनिया का नगर है। बन्दरगाह पर जहाजों से और मकानों की दीवारें, धुंग्रा ग्रीर ग्राग दिखाई दे रही है। एक दृढ़ आँदोलन अग्रभूमि से आगे की स्रोर बढ़ रहा है उसकी बार-कार पुनरावृति होती है और एक स्थान की और संकेत है जिसमें बाकृतियाँ प्रकाश श्रीर ग्रन्थकार से व्यक्त की गई है। शीतल ग्रीर कठौर रंगों के स्थान भली प्रकार व्यक्त हैं। डेलाकोक्स का कथन है "Gray is the enemy of all painting" भूरा रंग सब चित्रों का शत्र है। हमकी मपनी पेलट में से सभी मिट्टी के रगों को अलग कर देना चाहिये। तूलिका की चोटों की स्पष्ट रखना चाहिए । उनको मिलाना नहीं चाहिये । इस प्रकार उत्साह श्रोर ताजगी प्राप्त होगी । जितना रंगों का ग्रधिक विरोध होगा चित्र में उतनी ही अधिक चमक आवेगी।" छोटी स्पष्ट तूलिका की चोटे विशेष महत्व की थी। जैसा कान्स्टेबिल ने इंगलैंड में ग्रम्यास किया था ग्रीर वाट्यू, रूविन श्रीर टाइटन ने इससे भी पहिले प्रयोग किया था उसी प्रकार की एक से

रंगों की समीपता बाद की शताब्दी के प्रभाववादी ग्रान्दोलन के सीधे मार्ग ने पराकाष्ठा पर पहुंचने का एक साधन थी।

स्वच्छन्दतावादी ग्रांदोलन का उपफल ग्रथवा इसका प्रत्यक्षफल प्रकृति के प्रति नवीन, भाव था स्पष्ट रूप से उसका प्रभाव दृश्यों के चित्रण पर भी पड़ा। यह वह प्रभाव कहा जाना चाहिये जो रूसाडेल की कला कृतियों में पाया जाता है। क्लाउड ग्रौर पौसिन के दृश्य चित्रों में प्रकृति का कत्रिम काल्पनिक प्रत्यक्षीकरसा है। यह कल्पना कलाकार के कलागार से बाहर की है, इसका प्रयोग कलागार में किया गया है विशेषता यह है कि इसमें स्थापत्य कला सम्बन्धी एक्य है। १८३० ई० में कुछ चित्रकार जिनमें प्रमुख, कैमिली कैरेट (१७६६-१८७५ ई०) थ्योडोर रूसो (१८२२-१८६७ ई०) चाल्स फ्रांसिस डौविगने (१८१७-१८७८ ई०) ज्यूल्स ह्रपरे (१८१२-१८८६ ई०) चाल्स जेकी (१८१३-१८६४ ई०) कोन्स्टेन्ट ट्रोयोन (१८१०-१८६५ ई०) श्रीर जीन फान्कोइस मिलैट (१८१४-१८७४ ई०) हैं। इन चित्रकारों ने दृश्य चित्रण को स्थान पर जाकर ग्रकित किया। वारबीजीन के गांव के समीप फोन्टेनव्लो के जंगलों में जाकर रेखा चित्रण किया और कलागार में आकर उसको कल्पना और पूर्व दृश्य ज्ञान के आधार पर चित्र को पूर्ण किया। प्रकृति के प्रति उनकी सच्चाई, समीपता धौर भिनत उस मुद्रा को व्यक्त करने में सहायक हुई। यथार्थ विवरण को व्यक्त करते हुये इन चित्र-कारों ने वास्तविक स्वरूप का चित्रण किया। इसका कारण विज्ञान का प्रभाव था। फोटोग्राफी के भ्राविष्कार का इन चित्रकारों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा दूसरे ये लोग हालैंड की दृश्य चित्रण शैली से भी प्रभावित थे। जो कृति केमरा से जैसी बनती है उसको चित्रकार वैसी ही चित्रित करके समाज के समक्ष प्रस्तृत करे यह तत्कालींन आदर्श हो गया। इस प्रकार कौरोट के चित्रण में दो शैली हैं। ब्रारम्भिक दृश्य चित्र जो इंट्रैली ब्रौर फॉस में चित्रित किये गये थे। दूसरे फोन्टेनब्लो में फोटोग्राफिक दृश्य चित्री की रचना थी। ब्रारम्भ के चित्रों में पोसिन की भाति रंगों के मुल्यांकन के अनुसार, स्थान की उपादेयिता के विचार से प्रत्येक इमारत का यथीचित स्थान दिया जाता था। यह दृश्य चित्र इतने विख्यात न थे। परन्तु जब कौरोट पर स्वच्छन्दतावादी प्रभाव पड़ा । फोटोग्राफी के अनुसार चित्र को भावुक बनाने का प्रयत्न हुआ तो कोरोट के दृश्य चित्र बहुत विख्यात ही गए। प्रकृति के प्रति इस प्रकार की गहन प्रेम और उसमें भावकता

चित्रकार को इन सब का मूल्य तब विशेष प्राप्त हुआ जब केमरे के द्वारा चित्र को यथार्थ रूप देकर उसकी तुलिका से रचना हुई।

इसी प्रभाव के कारण मिलैंट भावुक हो गया श्रीर यह प्रयत्न करने लगा कि विवरण को ग्रिधकाधिक स्पष्ट करे। साथ ही साथ कौरोट की भाँति स्वच्छन्दतावादी भावनाश्रों को ग्रपने विषय के स्वस्थ प्रतिपादन के साथ उन्होंने अपनी कृतियों में श्राकृति को समभाने का ज्ञान श्रीर स्थान के संगठन पर बल दिया श्रीर कोरवेट के साथ हालैंड के देहाती चित्रकारों की विशेषकर लीनैन बंधुश्रों श्रीर चारडिन की भांति परम्परा का सतत श्रनुकरण किया।

इस प्रकार फांस की राजधानी पेरिस में १८५० ई० में तीन विरोधी दलों का समूह अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार चित्रण कर रहे थे। प्रथम दल शिक्षित चित्रकारों का था जिनमें कौटर (१८१५-१८७६ ई०) कुँवेनेल (१८२३-१८८६ ई०) बौगुरे (१८२५-१६०५ ई०) कुछ उदाहरण हैं। ये चित्रकार श्रेण्य अथवा अभिजात्यवादी और स्वच्छन्दतावादी परम्परा के अनुयायी थे। इन्होंने चित्रकला प्रदिश्तियों पर नियन्त्रण किया और विषय के सम्बन्ध में कड़े नियम निर्धारित किए। इस समुदाय के विचार में विषय धार्मिक अथवा काल्पनिक होना चाहिए था। इसको चित्रकारों ने 'उच्च कला' अथवा 'भव्य विधि' नाम से सम्बोधित किया।

दूसरी शैली 'वार्यवजन शैली' थी । तीसरी शैली के अन्तर्गत स्पष्टवादी मुक्तिवादी शैली के व्यक्तिगत कलाकार थे। अन्तिम समुदाय में गस्टन कौरवेट (१८१६-१८७७ ई०) का नाम प्रमुख है। आपका चित्रण प्रथार्थवादी था। आपका कथन था कि जब हमने देवदूत अथवा फरिश्तों की देखा ही नहीं तो उनको कैसे चित्रित किया जा सकता है। शिक्षित और शास्त्रीय चित्रण करने वाले चित्रकार चित्र की रचना इस प्रकार करते थे कि कित्रमता में भी खोखलापन था परन्तु इन चित्रकारों ने प्रकृति को केमरा के नेत्रों से चित्रित किया। प्रकृति के असम्पूर्ण रूप को व्यक्त किया। इतने पर भी आपकी चित्रण शैली में दृष्टि सम्बन्धी गहन वास्तविकता है। आपने जिन विषयों का निर्वाचन किया उससे एकेडेमी के अनुयायी अवाक हो गये। कारवेट के प्रमुख चित्रों में दी स्टोन बेकार La Mere Gregoire (मदिरा गृह के स्वामी की स्त्री) दी फरनल एट औरननस आदि हैं। इन



विहसलर द्वारा १६७२ ई०)मे रचित 'मिस एलेक्जेन्डर का व्यक्ति चित्र (एलेक्जेन्डर संग्राहलग्र लन्दन में)



डौमीर का १६४६ ई० में घटित राजनैतिक ग्रान्दोलन को प्रदिशत करने वाला चित्र ग्रापराइ जिंग (फिलिप मैमोरियल गैलेरी वाशिंगटन में)

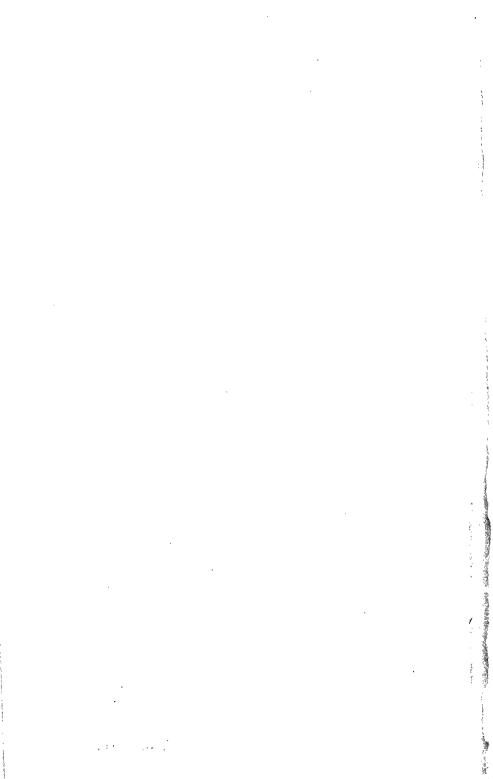

चित्रों में सजीब वास्तिविकता है। कही-कहीं ग्रसंस्कृत ग्रौर कठोरता की भी भिभव्यिक्त है। ग्रापके गम्भीर पेलैंट में साधारण साहस संतुलित है। विषय के प्रारम्भिक तत्वों का प्रतिपादन हैं। स्पष्ट धरातलो पर छाया ग्रौर प्रकाश भक्तमात मिल जाते हें। ग्रपने पैलेट चाकू से कभी कभी रंग को थोपने के माध्यम से ग्राधे धरातल को सम्पन्त बनाने की एक विधि का प्रयोग भी

दूसरे मुक्तिवादी चित्रकार ग्रीनर डोमीर (१८०८-१८७६ ई०) थे। स्रापने ४० वर्ष तक स्रपनी पाषासा लेखक शैली पेरिस की चारदीवारी में निदोपाख्यान किया । इसी मध्य में कुछ रचना भी की । साधारण समीकरण के द्वारा ग्रापने चित्रकला की त्रावश्यकता को जानने का प्रयास किया। भ्रावश्यक भ्राकृति का भ्रावश्यक ध्येय है यह उसकी चित्र रचना को सदैव प्रभावित करता रहा। उच्छा खाकी और पीले रंग से रैमब्रेन्ट की प्रवृति का अनुभव करते हुये आपने रंगों को सीमित रूप में प्रयोग किया। रंग के विशाल स्थलों को ऊँचे साधारए। धरतलों में श्रापने श्रधिक रङ्ग का प्रयोग करके चित्रित किया। उन विवरगों को छोड़ दिया जो केन्द्री विचार को प्रभावित नहीं करते। ग्रापका एक चित्र दी 'ग्रप राइजिंग" है। इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक की गति को तीव प्रकाश के द्वारा छाया का विरोधा-भास स्पष्ट करते हुये स्रापने कर्णावत भरातनों का ऐसा रूप चित्रित किया है जिससे विशाल जन समूह का बोध होता है परन्तु ब्राकृति थोड़े ही व्यक्तियों की दिष्टिगोचर होती है। शृद्धता के साथ छाया प्रकाश व्यक्त करते हुये अप्रभूमि में एक गति पूरा आकृति अङ्कित है। कर्एा वत् स्वरूप में बड़ी शक्ति है। जो बाई श्रोर श्राधी स्पष्ट श्राकृति की पुनरावृति के द्वारा हो गुई है। यह दोनों आकृतियाँ विशाल जन समूह की इस मुद्रा से आतु की सूचना दे रही हैं। डीमीर की कला पर गोन्ना की छाप है। न्नाप गोन्ना की भाति तत्कालीन सब प्रकार की समाज से पूर्ण परिचित थे, श्रीर श्रापने समस्त बर्गी का स्पष्ट, शक्तिपूर्ण और कठोर निन्दास्पद रूप में प्रतिनिधित्व किया है। आपकी कला कृतियों में रेखाओं में अपार शक्ति है, और काले और सफेद का शक्ति पूर्ण विरोधाभास है।

यह प्रयोगात्मक शताब्दी मानी गई है। हेलन गार्डनर भी इसका समर्थन करते हैं। इस काल में दूसरे मुक्तिवादी चित्रकार विद्रोह करते रहे, विरोध

प्रदर्शित करते थे भौर प्रयोगात्मक विधि पर अधिक बल देते थे। धर्म के विरुद्ध ग्राचरण करने पर जो सजा मिलनी चाहिये वह चित्रकारों ने सहन की । बहुत संस्था में चित्रकारों ने अनुरूप कार्य किया । अल्प संस्था में चित्रकारं विद्रोह करते रहे और अन्त में सफल हुये। इन्हीं विद्रोही चित्रकारों में एक एडब्रर्ड मैनट (१८३२-१८८३ ई०) या ब्रापकी नेत्र सम्बन्धी विषय की अपार शक्ति थी। अपने चारों तरफ के जीवन में स्वस्थ अभिरूचि प्रगट की। ग्रापने प्रकृति के वास्तविक रूप को चित्रित करने का ग्रकथ प्रयास किया। चमकदार रङ्गो के प्रयोग से भ्रापकी कला कृतियां सुन्दर भवश्य बनी परन्तु प्राचीन परम्परा के अनुयायियों के लिए वे कृतियाँ परिहास का कारण बन गई शास्त्रीय ज्ञान से पूर्ण चित्रकारों को स्नापकी कला कृतियों ने बड़ा धनका पहुँचाया। यह चित्र मैनट ने कोरवेट की भाँति चर संसार के लिए प्रस्तुत किए थे। कल्पना का ग्रापके चित्रों में कोई स्थान न था। साँडों का युद्ध, घड़दौड़, छज्जे पर एक समूह, नाव में एक व्यक्ति, दैनिक व्यक्ति दैनिक पोशाक में ग्रादि विषय ग्रापको ग्रधिक रुचिकर थे। जिस प्रकार डौमीर ग्रौर मिलेट को विषय का प्रतिपादन ही अधिक रुचिकर था मैनेट की चित्र रचना में यह वात न थी इसी कारणा मैनट की विचार घारा संक्षेप बाद की ग्रोर ग्रधिक बलवती होती रही। ग्रापकी प्रावैधिक विधियाँ भी समान रूप से क्रान्तिकारी थीं। ग्रारम्भ में ग्राप रिवेरा ग्रीर वैलास्कयूज की कला कृतियों से प्रभावित थे। अतः आपने बहुत ही सीमीत अपैलेट का प्रयोग किया श्रीर तूलिका की बड़ी चोटों से रङ्ग का प्रयोग किया। प्रकाश श्रीर छाया अकस्मात मिलते दिखाये, जिससे कृति पर अलंकारिक प्रभाव पड़ा । आपकी कला कृतियां डैजूनेर सर एल हरवे (Dejeuner Sur L' Herve) तथा श्रीलम्पिया पेरिस को विषय श्रीर शैली की दृष्टि से श्रशिष्ट प्रतीत हुई। ७० वी अवस्था पर आपने अपनी पैलेट को विशाल कर दिया और चटकीले रं क्लों का प्रयोग ग्रारम्भ कर दिया। कभी-कभी ग्रापने हलकी चोटों का प्रयोग और खुरदरी ब्राकृतियों की रचना की और ब्रापनी केनवेस की चम-कीला बना दिया। ग्रापकी रचना में रेखाओं का प्रभाव कभी नहीं छूटा ग्रीर मालेखन का सा प्रभाव दिखाई देता रहा। उन्नीस वी शताब्दी के म्रतिम दिनों में पेरिस की चित्रकला पर जापानी छीट का तथा जापानी छापे का प्रभाव भी दृष्टि गोचर होता है मैनट की कचा कृतिया इससे प्रछूती न थी। एजर डेगास (१६३४-१६१७ ई०) की कला क्रीतियों पर भी जापानी

छापे का प्रभाव स्पष्ट है। दूसरा प्रभाव यथार्थवाद का था। यह प्रभाव स्वच्छन्दवाद का प्रतिरूप है। विज्ञान के प्रभाव से दृष्टि सम्बन्धी संसार के शीतल उद्देश्यों की पूर्ति भी हुई। डैगास भी ग्रव्यक्तित्व पूर्ण ससार के प्रति उदासीन थे ग्रीर रेखा चित्रगा में ग्रापकी कला कृतिया इनग्रेस से मिलती जुलती हैं.। जीवन में जो वस्तुयें श्रापसे सम्पंकित हुई श्रापके चित्र का विषय बन गई । दौड़ते हुये घोड़े सौर नृत्य करती हुई श्राकृतियाँ स्रापका त्र्रिधक प्रिय थीं । डैगास ने प्रत्येक वस्तुये रेखायें ग्रौर उनके द्वारा निर्मित आलेखनों का खूब अनुभव किया। चम्पल को बाँधते हुये नाटक की बालिका की भद्दी मुद्रा है अलंकारिक कथानक रूढियों का कार्य करती है । रचना में .एक साधन नहीं है, परन्तु प्रथम प्रभाव श्राकस्मिक है । इस प्रकार समस्तः रचना में रेखा की विशेषतायें जामानी छुपाई की सैली के द्योतक हैं। मापने बेल के रङ्गों का प्रयोग भी किया परन्तु विशेष बात श्रापकी शैली की, यह है कि म्रापने पेस्टिल रंगों से यथार्थवादी खरिया की रचना को मस्वीकार किया ग्रीर रेखा द्वारा प्रभाव प्रदक्षित करने वाले माध्यम ग्रीर रंगीन ग्राले-खन को अपनाया। आपकी एक आकृति "नर्तकी पोशाक" में पेस्टिल रंग की रचना है। इस आकृति में धरातल में कर्णवत दरारे प्रदर्शित की गई हैं। ्यहाँ, घरातल की प्रशंसा है किस प्रकार उसके. ऊपर अमुख्य आकृतियों को चित्रित किया गया है जिससे डोगास की विशाल ग्राकृतियों के विपरीत को मल साधनों से आकृतियां बनाई गई हैं। इसमें दो और तीन माप का म्रनोखा मिश्ररा है। इतने पर भी यह कला भावात्मक नहीं है। डौगास ने अपनी तीव बुद्धि और नीरस निदा के द्वारा कुछ जातियों की प्रालीचना की है।

तत्कालीन समाज की निन्दा की भावना उस समय बलवती थी। यह बात श्रिधिक स्पष्ट हेनरी डी टौलोस लौटरे (१८६१-१८०१ ई०) की व्यक्ति गत कला कृतियों से स्पष्ट होती है। श्रापकी शैली में निदोपाल्यान नोश्रा के समान है। श्रापका चित्र रचना का विषय श्रापकी भावना का प्रत्यक्षीकरण है। श्रापका हाथ बड़ा सथा हुआ था सौर नक्शानवीश की पूर्णता श्रापकी कला कृतियों में पाई जाती है। श्रधिकतर श्रापने मानव जीवन के एक ही पक्ष को व्यक्त किया है वह है नृत्य जीवन । गोश्रा श्रीर डीमीर ने मानव के सभी पक्षों का श्रनुभव श्रपनी चित्र रचना में दिया है। टौलौस लौटरे निश्चत व्यक्तियों को व्यक्त करने में तल्लीन ही नहीं रहे बल्कि उनके जीवन

में गहनतम रूप से प्रवेश कर गये। थोड़ी रेखाओं के द्वारा आपने अनोखी मुद्राओं को व्यक्त किया, किसी एक मुद्रा पर अधिक बल दिया, परन्तु कभी प्रभावशाली आलेखन की रचना नहीं की। आपकी एक रचना ''एट दी मौलिन रौज'' में जापानी छापे शैली की छाप पाई जाती है। अनोखा दृष्टि-कोए, रचना में एकसेपन का अभाव, घरातल और स्थान में कर्गों का प्रभाव सीधी तरफ को आकृतियों का काटना, दृढ़ छाया और रेखा की विशेषता आपको अधिकाधिक प्रिय थी।

पैरी सैसिल प्यूक्सि डी चैवैनैस (१८२४-१८६ ई०) तत्कालीन चित्रकारों में बिल्कुल भिन्न था। ग्रापने ग्रपनी समस्यात्रों को ही हल करने का प्रयास किया। जिस प्रकार कि ग्रापनीती ग्रथवा जगबीती लिखता है उसी प्रकार चैवैनैस ने ग्रपबीती बातों को ही चित्र रचना का विषय बनाग्रा। भितियों की चित्र रचना ग्रापका मुख्य विषय था। ग्रापकी रचना 'पैन्थियन'' से बात बहुत स्पष्ट होती है। इसमें ग्रापने सेन्ट जनेवीव के जीवन को व्यक्त किया है। ये तत्कालीन पेरिस के संरक्षक सेन्ट माने जाते हैं। ग्रातरिक ग्रालेखन में यह सामंजस्य पूर्ण इकाई है। चित्रण रेखाग्रों में ग्राहतियां साधारण तथा ग्रलकारिक हैं। चित्रों में उथलापन है। रंग में चांदी की सी प्रवृति है। रंग, रचना और मूल्याँकन का क्षेत्र सीमित है। यहां तक कि तील चित्रों में भी भिति चित्रों का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट है।

१७ वीं और १८ वीं शताब्दी के स्वतन्त्र विचार वाले चित्रकार प्रमाव-वादी थे। एडुग्रार्ड मेनट की ग्रंतिम कृतिगों में यह प्रभाव पूर्णतया दृष्टिगोचर होता है। इसके ग्रंतिरिक्त केमिली पिसाटो (१८३०-१६०३ ई०) एलफेड सिसले (१८४०-१६६६ ई०) वर्ष मौरी सौट (१८४०-१८६६ ई०) क्लाउड मौनेर (१८४०-१६२६ ई०) श्रौर पेरी श्रौगस्ट टिनोर (१८४१-१६१६ ई०) मुख्य हैं। यह नाप करण प्रभावचादी चित्रकारों द्वारा निश्चित नहीं किया गया था। हेलन गार्डनर के मतानुसार १८७४ ई० में एडुग्रार्ड योनट ने एक समराइज के दृश्य का चित्रण किया और उसका शीर्षक 'प्रभाव" रखा। क्योंकि यह नाम ग्रंथिक प्रभावनित्यादक और उचित प्रतीत था। इस समु-दाय के समस्त चित्रकारों को प्रभाववादी चित्रकारों के नाम से पुकारा जाने लगा। ग्रारम्भ में इस शब्द को दोषारोपण के रूप में प्रयोग किया गया। बाद में यह प्रचलित हो गया। इस समुदाय के चित्रकारों को झ्रणा की दृष्टि से देखा जाने लगा श्रीर स्थापित सिद्धांतों के खण्डन करने वालों की भ ति इनकी भ्रवेहलना होने लगी । जिस समय प्रभाववादी शैली प्रचलित थी, यथाथवादी चित्रकार भी अपनी चित्र रचना में संलग्न थे। यथार्थवादी प्रवृति ने प्रभाववादी प्रवृति के विकास में सहयोग दिया। इसकी प्रौवधिक विधियां भ्रौर भभावत के मूख्य केन्द्र को लिनारडो ने रंग सिद्धांतों में पहले से ही प्रगट कर दिया था। वही भावना श्रपनी श्रंतिम सालों में टाइटन ने चरितार्थ कर दी थी। रूविनस, कान्सटेबिल, टरनर श्रीर डेलाकोक्स ने भी लिनारडो का साथ दिया और वही प्रयोग किया जो लिनारडो ने किया था। प्रभाववादी चित्रकारों का उद्देश्य प्रकाश ग्रीर वातावरए। की एक भ्रान्ति उत्पन्न करना था। उन वस्तुओं को प्रयत्क्ष करना था, जो प्रकाश के द्वारा माण्छादित हैं जिनमें प्रकाश के गहन मध्ययन की मावश्यकता थी और जो रंगों के मिश्रण से घरातल पर प्रकाश का प्रभाव स्पष्ट कर सकें। प्रभाववादी चित्रकारों ने स्थानीय रंगों के सम्बन्ध में खोज की थी। दूसरी ब्राकृतियों से उन पर क्या प्रतिबिम्ब पडता था और रगों के समीप होने से क्या परिवर्तन होता था यह जानना चाहा । यदि पूरक रंगों को अधिक क्षेत्र में प्रयोग किया जावेगा तो उनसे एक दूसरे को बल मिलेगा। यदि थोड़ी मात्रा में प्रयोग किया जावेगा तो वे तटस्थ रंगों में मिलकर एक हो जावेगे। परछाइयां भूरी नहीं होती बल्कि उन रंगों के द्वारा रची हुई होती हैं जो आकृति के रंग के पुरक रंग कहलाते हैं। इस से भी भाधिक यह वास्तविक रंग नहीं है बल्कि उसका प्रभाव है इसमें गहनता और हबहनप वैसे ही प्रदर्शित करना चाहिये परन्त यह सब गहन और कठिन है।

प्रकाश की सजीव श्रीर स्फूर्ति पूर्ण विशेषताश्रों को प्रदिशत करने के लिए एक प्रावैधिक विधि को खोजना श्रावश्यक होगा। जिसका भौतिक प्रयोग रंगों का वही प्रभाव प्रदिशत करेगा। परन्तु यह तभी हो सकता है जब रंगों को विभाजित करके प्रयोग किया जाय। किसी प्रभाव वादी चित्र को देखिए। साधारणतया उस तक पहुँच सरल नहीं है। वह एक कैनवेस का श्रायत होगा जिसमें रंगों की लम्बी लकीर होगी, रंग का पोचार। सा फेरा हुशा होगा, श्रौर प्रत्यक्ष श्राकृति का रूप श्रमिश्रित होगा, परन्तु जैसे २ इन चित्रों के समूह में श्रमण करने का श्रवसर मिलेगा तो ऐसा प्रतीत होगा कि श्राकृतियां चमकदार श्रौर धीमी ज्योति से श्राच्छादित हो जावेंगी। यह इस कारण हो गया है कि रंग की छोटी थपकी इतनी निश्चित रखी गई हैं कि बल श्रौर प्रवृति का ध्यान रखते हुये नेत्र उचित स्थान पर ज्यों मिश्रित हो

जाते है और आकृति के स्वरूप को वे इस प्रकार व्यक्त करते हैं जैसे पानी की रचना, परछाई में रंग और प्रकाश को स्पन्तित करने वाले गुएा की रचना में कला की सीमा हो जाती है। गौथिक शैली में रंगी खिड़ कियों को इस प्रकार सजाया जाता था कि विभिन्न रंगों की समीपता और उनका प्रयोग यदि दूर से देखा जाय तो रङ्ग की गहनता स्पष्ट करते थे। इसी प्रकार प्रभाववादी चित्रकार रंग को पैलेट पर न मिलाकर उसकी अलग-अलग केन-वेस पर प्रयोग करके रंग की गहनता को व्यक्त करते थे।

मोनेट को इस समुदाय का स्वीकार किया जाता है कि जिस प्रकार प्रकाश परिवर्तन होता है प्रकृति का पूर्ण वातावरए परिवर्तित होता है। इस चित्रकार को कला के विभिन्न रूप देखने की अतृष्त भावना थी। ये महाश्य २० तथा इससे भी अधिक केनवेस के टुकड़े लेकर प्रातः घर से निकल देते थे और सायकाल तक एक ही दृश्य को अनेकानक बार चित्रित करते थे और प्रकृति के शीघ-से-शीघ परिवर्तित होने वाले रूप का अनुभव अपनी त्रिलका से व्यक्त करके करते थे। प्रत्येक प्रकाश और वायु मण्डल को अति शीघगामी स्वरूप का अनुभव करना और किस प्रकार आकृतियाँ उस प्रकाश और वायु मंडल में लोप हो रही है देखना और उनसे आनिन्दत होना यही आपका मुख्य कार्य था।

प्रभाववादी चित्रकारों का मुख्य विषय दृश्य चित्रण था। उनके केनवेस के घरातल चमकदार, थरथरा देने वाले थीर रगीन होते थे। कभी-कभी उनमें ऐसी मुद्रायें होती थी कि यदि उस मुद्रा की व्याख्या की जाय तो वैिंगिक छन्द का आनन्द प्राप्त होता था। रैनौर का मानव थाकृति में अधिक विश्वास था। आप स्त्री वर्ग के अप्रभावित आकर्षण में अधिक आनन्द लाभ करते थे। पहिले आप गहरे सतह पर भावनात्मक आलेखनों को जन्म देते थे परन्तु इस प्रकार से आपकी प्रवृति परिवर्तित हो गई। आपकी आरम्भिक कला कृतियों में कोरवेट और मेनेट की छाप है, परन्तु प्रभाववादी चित्रकारों की प्रकृति के हबहू रंग और बल की अपेक्षा आपने रंग को भाव में व्यवत्त किया है। रैनौर ने आरम्भ में लियोगैस की चीनी के बर्तनों की फेक्ट्री में साधारण कार्य किया। उससे प्रकृति के प्रति आपका स्वाभाविक अनुराग हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि "एट दी माउलिन डी ला" गैलेट" जैसी कला कृति का जन्म हो सका। इस कृति में टेकनिक प्रभाववादी है और रचना व्यवहारानुसार है परन्तु प्रकृति की यथार्थ प्रतिलिपि नहीं है। रंग ही

श्रकेला प्रकृति का स्वरूप नहीं है विलक कुछ कल्पना है श्रौर ऐसी वस्तु है जो नृत्य करती हुई लय को एकता के धागे में बांधती है। िक्सल मिलाने वाला प्रकाश श्रौर घुंधला रंग, "एट दी माउलिन डी ला गैलेट" के बहुत से विरोधी तत्वों को साथे हुए हैं। यह "दी लंचन श्राफ दी वोटिंग पार्टी" चित्र में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि यहां ठोस रची हुई श्रलग-श्रलग श्राकृतियों में लयपूर्ण गहन स्थान के संगठन की भावना दृष्टिगोचर होती है। रैनौर को प्रभाववाद तथा प्रभावोत्तरवाद के बीच का पुल कहेंगे। क्योंकि श्रापकी श्राकृतियों में ठोसपन है श्रौर स्थान में व्यवस्था श्रौर संगठन है।

इसी प्रकार के दूसरे चित्रकार जिन्होंने प्रभाववाद के सिद्धांतों को प्रति-पादित, किया जोर्ज स्यूरट (१८५६-१८६१ ई०) थे। ग्रापने रेखा लक्ष्य ग्रौर रेखा सम्बन्ध के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और सम्बन्धित रंगों के विज्ञान पर श्रधिक बल दिया। ग्रापने डेला क्रोक्स तथा तत्कालीन रंग वैज्ञानिक हैल्म-होल्टज श्रीर चैवरील के रंग सिद्धांतों को श्राधार मानकर रंग प्रयोग की एक विधि प्रचलित की। इसके अनुसार रंगों की गोल निशानों में प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक निशान समान हो ग्रौर एक निशान से दूसरे निशान में वैज्ञानिक सम्बन्ध हो । इस विधि को "पोइन्टीलिज्म" कहते हैं । इस विधि से चित्रण में उतना ही कठिन नियंत्रण, और सावधानी की श्रावश्यकता है जितनी प्रभाववादी चित्रण में स्वच्छन्दता भीर वाहुल्य की है। इस प्रकार से भापने प्राकृतिक रूप के भ्रम को निश्चित संगठन में बदल दिया। जहां जनता भीर ठोस वस्तुयें जो अकगिरात के माप के अनुसार उस स्थान में व्यवस्थित है जहाँ सूर्य का प्रकाश है ग्रीर वायु है ग्रीर जो ग्रसत्याभास रूप में एक ग्रली-किक प्रभावशाली भालेखन की रचना करते हैं, इस प्रकार की भावना से पूर्ण ग्रापका एक चित्र ''ला ग्रान्डी फेटी'' है। यह चित्र सूर्य के प्रकाश से श्रोत प्रोत है। प्रकाश, वाय, जनता श्रीर दृश्य सुक्ष्मात्सुक्ष्म हो गये हैं श्रीर जिस प्रकार एक मशीन के पुर्ज व्यवस्थित हो जाते हैं वैसी ही इस चित्र का रूप हो गया है। इसमें अनुमानित और बौद्धिक कला है। इसमें मशीन के समान कार्य नहीं है बल्कि जिसे प्रकार पायौली युसैलो, पायोलाडैला फान्सेसका के चित्रों में स्मरणार्थंक गम्भीरता पाई जाती है वैसी ही गम्भीरता यहां मी ्प्राप्त हीती है ।

## संयुक्त राज्य अमरीका की चित्रकला

(१८१५ ई० से १६१५ ई०)

## 49

स्थापित्य कला की अपेक्षा चित्रकला पर तत्कालीन वातावरण का विशेष प्रभाव पड़ा। वहां के गृह युद्ध से चित्रकला की प्रणाली में परिवर्तन हुआ। उत्तर के व्यापारिक श्रेष्ठजन और दक्षिण के सम्पितवान श्रेष्ठ जनों के औद्योगिक धनवानों के शासन की अवहेलना करना आरम्भ कर दिया, क्योंकि इसमें परम्परागत संस्कृति का अभाव था। इस समुदाय के लोगों को तत्कालीन चित्रकारों को अपना संरक्षक बनाना पड़ा। धनी संरक्षक यह प्रयत्न करने लगे कि हम अपने प्राचीन गुरुओं की कृतियों को किसी भी कीमत पर प्राप्त कर सकें।

श्रौपिनवेशों के विस्तार के युग में व्यक्तिगत चित्रों की रचना ने प्रमुख स्थान ग्रहण किया। इस शैलों के चित्रण में टामस शलैं (१७६३-१६७२ई०) का नाम उल्लेखनीय है। श्रापकी शैली में बाद के अंग्रेजी चित्रकारों के आचरणवाद के सब गुण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार की शैली के दूसरे चित्रकार सेमुयल एफ वी मोर्स (१७६१-१८७२ ई०) है जिनकी आरम्भिक शिक्षा तथा ट्रेनिंग फाँस में हुई थी। आपने बाद में शक्तिपूर्ण शैली और बलवती विशेषता प्राप्त कीं। यह गूण आपके चित्र ''लैंफैयेट'' में स्पष्ट रूप

से पाये जाते हैं। मोर्स ने वैज्ञानिक क्षेत्र पाकर चित्रकला को छोड़ दिया। वैज्ञानिक साधनों के कारण चित्रकला का क्षेत्र संकीर्ण हो गया। सूर्य के प्रकाश से तांबे श्रादि पर चित्र रचना की नवीन व्यवस्था हुई। व्यक्ति चित्रों की मांग कम हो गई। इस शैली के श्रनुयायियों में ऊपर कथित चित्रकारों के श्रतिरिक्त येस्टर हार्डिंग (१७६२-१८६६ ई०) श्रीर ईस्टमैन जोन्सन (१८२४-१६०६ ई०) का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

राष्ट्रीय भावना के जागरूक होने के कारण ऐतिहासिक और पौणाणिक चित्रों को अधिक प्रोत्साहन मिला। वेन्जामिन वैस्ट की स्वच्छन्दतावादी प्रवृति, और डेविड का आभिजात्यवादी प्रभाव इस प्रकार के चित्रों को उत्थान देने में अधिक सहायक हुआ, परन्तु इन चित्रों में ऐतिहासिक साधुता न होकर नाटकीय गुण अधिक थे। वैस्ट ने सदैव यह प्रयत्न किया कि वह अपने पात्रों को शुद्ध ऐतिहासिक पोशाक से विभूषित करे।

जान ुट्रमवुल (१७५६-१८४३ ई०) के चित्रों में मध्यम श्रेणी का स्वदेश प्रेम चित्रित है। मौलिक रचनाश्रों का ग्रभाव है। जौन विडरलिन (१७७६-१८५६ ई०) का विषय ग्रधिक तर ग्राभिजात्यवादी है। वाशिगटन ग्रलस्टन (१७७६-१८४३ ई०) ने "विशाल विधि" से चित्र रचना की है। ग्रापकी चित्रण शैली में प्रावैधिक दक्षता है। ग्रापके केनेवस ग्रधिकतर कित्रम हैं ग्रोर उस समय इस प्रकार के चित्रों की मांग कम थी।

स्थानीय दृश्यों में जनता तथा चित्रकार की ग्रधिक ग्रभिरूचि थी, राष्ट्र में नव चेतना थी, नवीब जागरण के कारण तथा साप्ताहिक पत्रों के ग्रितिरक्त "वाइल्ड वैस्ट" की कहानियों ने जिनमें देशी दृश्यों को ग्रधिक बल मिल रहा था, जनता की ग्रभिरुचि ने नवीन ग्रंगड़ाई ली। हडसन ग्रौर कैटस-किन के क्षेत्रों में चित्रकारों को ग्रधिक बसने का ग्रवसर मिला । ग्रतः इस समुदाय के चित्रकारों के समूह का नाम "हडसन रिवर स्कूल" पड़ा । इन चित्रकारों के चित्रों में प्रकृति से सच्चा प्रेम ग्रौर उच्च भावना स्थान ग्रहण कर गई। इन चित्रकारों ने स्थानीय दृश्यों का चित्रण किया। मुख्य चित्रकार वाशिगटन ग्रौल्सटन (१७७६-१८४३ ई०), टामस डौटी (१७६३-१८४६ ई०), ग्रावार वाजन इरन्द (१७६१-१८८६ ई०), टामस कोल (१८०१-१८४६ ई०), जान फ डरिक कैनसेट(१८९८-१८७२ ई०), एलवर्ट वायसटर्ड, (१८३०-१६०२ ई०) टामस मोरन (१८३७-१६२६ ई०) सम्पूर्ण दृश्य चित्रण करने वाले चित्र-

कार कहे जाते हैं। इस शैलों के चित्रकारों के बहुत से चित्र वास्तिविक होने पर भी पेड़, पहाड़ ग्रांदि से सुसर्जित रहते थे ग्रोर इस प्रकार के चित्रों में क्लाउड लौटन की शैली की परम्परा पाई जाती है। इन लोगों ने हरे ग्रीर भूरे की प्रवृत्ति देकर हालैंड शैली ग्रीर ग्रारम्भिक ग्रांगल शैली के चित्रकारों का स्मरण करा दिया। डौटी ग्रीर इरन्द के चित्रों में समीप के परिचित दृश्यों की ग्राधकता है। कोल महोदय ने योरुप में ग्राधक भ्रमण किया था ग्रीर टरनर की शैली से प्रभावित हुये थे। ग्रतः स्वच्छन्दता ग्रीर विशालता ग्रीर टरनर की शैली से प्रभावित हुये थे। ग्रतः स्वच्छन्दता ग्रीर विशालता ग्रीधक है। सम्पूर्ण दृश्य चित्रण करने वालों में नवीन खोज की हुई मैक्जी को के रोकीज स्यारा के विशाल दृश्यों से दृश्य चित्रण किया। कहीं कहीं उन स्थानों की शान शौकत बड़ी गहन थी, कभी-कभी थोड़ी सफलता मिली ग्रीर इनमें भी विशालता की भावना व्यक्त थी।

हडसन रिबर स्कूल के चित्रकारों में होमर डी मारटिन (१८३६-१८६७ ई०) एलेक जैन्डर व्यान्ट (१८३६-१८६२ ई०) ग्रीर जार्ज इननैस (१८२४-१८६४ ई०) का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। इन चित्रकारों ने देशी तथा स्थानीय योग्यता के ग्रतिरिक्त वारविजन चित्रकारों से भी प्रावधिक दक्षता प्राप्त की। एक चित्र "पीस एण्ड प्लेन्टी" की "होम ग्राफ दी हैरीन" से तुलना करने पर दोनों का ग्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। पिछले सम्पूर्ण दृश्य से अगले चित्र में व्याख्या के उद्देश्य से परिश्रम के साथ वस्तु तथा विषयाश्रित पदीर्थी का बृहत वर्णन करना चित्रण शैली को विकास की ग्रीर ग्रग्रसर करना था।

देहाती और स्थानीय दृश्यों के चित्रण की भावना वाल तत्कालीन कुछ और चित्रकार थे जिनमें जौल एल कीमैल (१७८७-१८२१ ई०) हेनरी हैनमैल (१८०१-१८४६ ई०), विलियम एस माउन्ट (१८०७-१८६६६०) जाज केलेव विघम, (१८११-१८७६ ई०) टामस हैविल (१८४०-१८६५६०) फ डेरिक रेमिंगटन (१८६१-१८०६ ई०) इस्टमैन जानसन (१८२४-१८०६ ई०) कीर टामस एकिन्स (१८४४-१८०६ ई०) विनस्लो होमर (१८३६-१९१० ई०) और टामस एकिन्स (१८४४-१८४६ ई०) विनस्लो होमर (१८३६-१९१० ई०) और टामस एकिन्स (१८४४-१८४६ ई०) विशेष उल्लेखनीय हैं। इन चित्रकारों ने दैनिक दृश्यों में—घर के अन्दर आगन में, नगर की सड़क, देहात का कोना आदि विषयों की लेकर रचना की थी। विषयां अते अनुमान की सच्चाई और सदभावना के साथ ब्यक्त किया। केमरा के आविष्कार के कारण सादृश्य की प्रतिस्पर्धों ने चित्रकारों की प्रतिस्पर्धों की प्रतिस्पर्धा ने चित्रकारों की प्रतिस्पर्धों की प्रतिस्पर्धों

कुछ चित्रकारों के चित्र तो ऐसे हो गए मानो उसी समय उनका फोटा लिया गया हो। जानसन, होमर श्रीर एकिन्स के चित्रों में 'जैसा देखा वैसा चित्रित किया'का महत्व श्रधिक है। इन चित्रकारों ने तत्वों को संगठित करने पर कम ध्यान दिया।

ग्रह युद्ध श्रीर गिल्डस के निर्माण से एक परिवर्तन हु शा। गिल्डस का निर्माण कला की प्रगति की श्रीर था। फल यह हु शा कि चित्रकला का उत्थान हु शा। जनता में चित्रों की श्रधिकाधिक माँग बढ़ने लगी। श्रमरीका के चित्रकार भी इससे प्रभावित हुए श्रीर योख्प गये, परन्तु वहाँ उन्हें निराशा हुई। जब देखा कि चित्रों की इतनी श्रधिक श्रावश्यकता नहीं है जितनी कला गुरुशों के नाम तथा उनके चित्रों की श्रावश्यकता है। कुछ चित्रकार डुसैल, डोफ श्रीर म्यून्च चले गये श्रीर वहाँ उन्होंने दृढ़ श्रीर बलपूर्ण तूलिका की चोटों, काले श्रीर गहरे रंगों का प्रयोग श्रीर उनके बल में गहरे विरोधां सस की देकनिक को प्राप्त किया। चेज का एक चित्र "वोमेन विद्य ए सौल" इस श्रीली का एक उदाहरण है।

कुछ चित्रकार—कैनयन कौक्स, (१८५६-१६१६ ई०) इलीडू वैडर (१८६६-१६२३ ई०) एवीट एच थेयर (१६४६-१६२१ ई०) टामस खल्यू कियुंग (१८५१-१६३६ ई०) एडिवन एच ब्लैशफील्ड (१८४८-१६३६ ई०) एडिवन ए एवे (१८५८-१६३६ ई०) एडिवन ए एवे (१८५८-१६११ ई०) एडमड सी टारवल (१८६२-१६३६ ई०) फ्रोंक वैस्टन वैनसन (१८६२ ई०) और जार्ज डी फौरेस्ट बुश (१८५५-१६४१ ई०) हैं, जिनकी चित्र रचना, स्राकृति चित्रण, भित्त चित्र स्रोर कुछ ब्यक्ति चित्रों की रचना है। इन्होंने विख्यात शास्त्रीय चित्रकारों से शिक्षा प्राप्त की। श्राकृति चित्रण पर स्रधिक बल दिया।

जमंनी और फांस में इन चित्रकारों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई। परन्तु १६ वीं शताब्दी में चित्रकारों के योग्य संरक्षकों का अभाव रहा। यहाँ की जनता योश्प की प्रदिश्तिनी की प्रथा से अधिक प्रभावित थी। संयुक्त राष्ट्र को योश्पीय रूप देने की भावना बलवती हो रही थी अतः चित्रकार वहाँ के सार्वजनिक सुख में अपनी उपादेयिता स्थापित न कर सका। सयुक्त राज्य में चित्रकार को दो विरोधी तत्वों के बीच में पिसना पड़ा। इस कारण कुछ चित्रकार तो अमरीका गए ही नहीं। कुछ लोग "कला कला के लिए हैं" की ब्विन लगाते रहे और इसी साधना में रत रहे। कुछ को योश्प की दीक्षा

はいていて Man は 10 年間 かっということがある これでは、 10 年間 10 年

अधिक प्रिय लगी. कुछ ने अधिक स्वच्छन्दता और बल का प्रदर्शन किया। वैटर की शैली रेखा पर आधारित थी। यदिप यह इनग्रेस और बाद के इटली के चित्रकारों की शैली पर आधारित थी परन्तु इस पर यहां वैडर की छाप लग गई।

जान ला कार्ज (१८३५-१६१० ई०) एक दूसरे मुक्तिवादी चित्रकार थे। आपने सुदूर पूर्व व योरुप में श्रधिक भ्रमण किया था, भ्रतः दृष्टिकीण विशाल हो गया श्रौर ठोस कला ममर्श होने की भावना जागृत हुई। यह सब उनके शीशे पर किए हुए चित्रों से श्रनुभव हो सकेगा। इस माध्यम में श्रीशे पर ग्रदक्ष चित्रों की रचना की श्रपेक्षा श्रापने मध्यकालीन पच्चीकारी की श्रालेखन शैली को पुनः जागरूक किया। इस प्रकार स्पाट श्रलकारिक श्रालेखन की रचना हुई।

ह्विसलर श्रौर सारजेन्ट स्थाई रूप से विदेश में ही रहे । जैम्स श्रवौट मैकनेल ह्विसलर (१८३४-१६०३ ई०) का नाम फांस के विष्लवकारी चित्र-कारों में से है इसका फल यह हुआ कि कौरवैट, मैनेट और इनके द्वारा वैलेस्केण, डैगास, जापान की छपाई की शैली और आरम्भ के प्रभाववादी चित्र-कारों की कृतियों में विवेक पूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वास्तविक कहानी चित्रण तथा केमरा से फोटो के यथार्थ चित्रण की अपेक्षा आपने "कला कला के लिए" की धारणा पर अधिक बल दिया और इस क्षेत्र में आप अग्रगण्य हो गये। ठोस उद्देशों पर श्राधारित श्रापकी रचना विधि विशेष तथा व्यक्तिगत थी। श्रापन अनरूपता, व्यवस्था और रात्रि के दृश्यों को अधिक महत्व दिया और तथों को व्यक्त करने में सफलता प्राप्त की। आपके कुछ व्यक्ति चित्र "मिस एलेकजेन्डर" में भूरे और हरे की अनुरूपता "मदर" में भूरे और काले की अनुरूपता और "कारलाइल" आदि में आलेखन पर अधिक बल है श्रधिकतर शीझ ग्राही संगठन और चंचल अनुरूपता है। यह सब रंगों के सीमित क्षेत्र में बल के उतार चढ़ाव के साथ व्यक्त किया गया है।

एलेकजेन्डर के व्यक्ति चित्र में एक नौजवान लड़की भूरे और काले की सपाट पृष्ठभूमि के आगे सफेद पोशाक, हरा फीता और हरे पखों का टोप हाथ में लिए हुए खड़ी है। भूरा और हरा, काला और सुनहरी रचना को प्रभावित करते हैं। कहीं प्रधिक कहीं कम रङ्गों का प्रयोग है। रचनात्मक रूप से आयत, त्रिकोएा और वृतों की पुनरावृति होती है और उन्हीं का

विरोधाभास होता है। डैगास स्रोर जापानी प्रिन्ट में जो गुरा-दृढ़ रेखा, रंग सम्बन्ध, फूलों का चौखट में प्रवेश करने का साहस स्रोर स्रविधिवत स्रसमान रचना स्रादि पाये जाते हैं, ह्विसलर के चित्रों में दृष्टिगोचर होता है। आपके व्यक्ति चित्रों में स्राकृति पूर्ण माप की होती है। काले स्रोर तटस्य रंगों का प्रयोग, बल प्रयोग पर स्रधिक बल शौर तूलिका रचना वैलेस्क्वेज के प्रभाव को व्यक्त करते हैं। विधिवत बलों की स्थापना पर स्रधिक बल देने, केमरा के नवीन यथार्थवाद के कारणा जो संघर्ष ह्विसलर ने चित्र रचना के तत्का-लीन क्षेत्र में किया उसका फल यह हुआ कि उनको १६ वीं शताब्दी का प्रमुख चित्रकार कहा जाता है।

जान सिंगर सारजेन्ट (१८५६-१९२५ ई०) का जन्म प्लौरेन्स में हुआ था। आपकी शिक्षा दीक्षा पादरियों के वातावरण में हुई थी। आपने धनी वर्ग के व्यक्ति चित्रों की अधिक रचना की। रंगों में शिल्प विद्याविद तो आप थे ही आपने चटकीली उतावली तूलिका की चोटों के द्वारा धरातल के प्रभाव को बड़ी दक्षता से व्यक्त किया। इतने पर भी आपके चित्रों में विधिवत विशेषताओं और तीव्र प्रकाशनों का अभाव था। आपके एक चित्र "विन दम सिस्टर्स" में न रचनात्मक बल है न चित्रण बल्कि चमकीली कोमलता के साथ बाह्य सचरित्रता है।

जहाँ एक भ्रोर योश्पीय चित्रकार भ्रपना चित्रण कर रहे थे,वहीं एक दूसरा समुदाय था। इस समुदाय के लोगों ने योश्पीय दीक्षा प्राप्त की थी परन्तु यह समुदाय एकान्त सेवी था और "सोलीटरीज" के नाम से विख्यात था। यह समुदाय विख्यात ग्रिभिष्ठचि को ग्रीधिक महत्व न देता था और एकांत में भ्रपने व्यवसाय में रत था। इस समुदाय के प्रमुख चित्रकार जार्ज फुलर (१८२२-१८८४ ई०) टामस एकिन्स (१८४४-१९१६ ई०) एलवर्ट पी राइडर (१८४७-१९१७ ई०) और विनस्लो होमर (१८३६-१९१० ई०) थे। एकिन्स ने ग्रपनी शिक्षा दीक्षा योश्प में प्राप्त की थी, परन्तु स्थानीय वस्तुओं और दृश्यों पर उसकी गहन दृष्टि रही। भ्रारम्भ में कुछ श्रकुशल कृतियों की रचना की भीर बाद में पूर्ण और दक्ष चित्रकार कहा जाता है। ग्राप इस प्रकार के यथार्थवादी चित्रकार न थे जैसे फोटो से सादृश्य की हूबह रचना होती हो विक्त रचना को भली भाँति समक्त कर श्रीर वस्तुओं की विशेषताओं की भ्रान्वणित करते हुये चित्र की रचना करते थे। भ्रापके विशेषताओं की भ्रान्वणित करते हुये चित्र की रचना करते थे। भ्रापके

गम्भीर रंग और वस्तु के प्रति अविनीत स्वामिभिक्त ने आपकी कला कृति को कठोर बना दिया था। कभी कभी आपकी कृति में सुन्दरता की त्रृटियां रहती थीं और तत्वों का मेल न था।

परन्तु साधुता और स्पष्टवादिता के कारण आपकी कला कृतियों के द्वारा अमरीका की परम्परा तथा उसके विकास में अटल प्रभाव रहा। विनस्लो होमर की रचना शैली से भी एक दृढ़ प्रभाव पड़ा। आपकी कला कृतियां 'हारपर्स वीकली' में १८७५ ई० तक प्रकाशित होती रहीं। आपके भी एकौंत वास में चित्र रचना की और अपने वातावरण को नहीं भूले। स्थानीय वातावरण को आपने कच्चे माल की तरह प्रयोग किया। आपका उद्देश्य 'जैसा देखो वैसा निश्चित करों' था। इस उद्देश्य को आपने वड़ी मितव्ययता से किया। आपकी एक रचना 'नौर्थ ईस्टर'' में रेखाओं, प्रकाश और छाया के क्षेत्रों के सम्बन्ध, गतिपूर्ण और अचल का विरोध, बड़ी कुशलता से अभिव्यं जित है।

एकिन्स ग्रौर होमर जितना यथार्थवादी थे रैंडर उतना ही काल्पनिक चित्रण करता था, ग्रौर रहस्यतादी था। ब्लैंक सूक्ष्मवादी था। ब्लैंक में रेखा चित्रण ग्रौर ग्राखेखन की विशेष योग्यता थी, रैंडर में उसका ग्रभाव था। रैंडर की ग्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्थित न थी। ग्रापने भपनी कृतियों में रचना के तत्वों को साधारण सांचे ग्रौर रंगों में विलीन कर दिया था। धरा-तल की रचना में ग्रधिक बल दिया, ग्रौर उसको मोटा ग्रौर चिकना बनाया। चित्रका में समुद्र का चित्रण ग्रापका ग्रधिक प्रियं विषय था। लौंग ग्राइलेम्ड साउन्ड पर नवयुवक की ग्रवस्था में ग्रापने बहुत चित्र रचना की। "मून लिट कीव" में वास्तविकता की सगत ग्रीभव्यवित कल्पना के द्वारा की है।

"सौलैटरीज़" के साथ-साथ कुछ और चित्रकार थे जिनकी शिक्षा दीक्षा व्यवस्थित ढंग की नथी। ये लोग "प्रिमीटिवस" कहलाते थे और इन चित्र-कारों के उद्देश्य की पूर्ति का कोई निश्चित माध्यम न था बल्कि अपनी ही विधि से उद्देश्य की पूर्ति करनी पड़ती थी।

दृश्य चित्रए के क्षेत्र में जौसैंफ पिकैट (१८४८-१६१८ ई०) की रचना एक प्रकार को ब्यक्त करती हैं। "पदार्थ चित्रए।" जिसमें घर की वस्तुयें चित्रित की जाय यह भावना बड़ी प्रचलित थी। ये लोक कलाकार भी कहे जा सकते हैं। इन्होंने चित्र रचना के ग्रतिरिक्त ग्रन्थ माध्यमों का भी प्रयोग किया। ये चित्र रचना गुमनाम है। स्थानीय प्रभाव तथा उपादेयिता ग्रधिक है। इन चित्रकारों ने दैनिक जीवन की वस्तुग्रों की रचना की है।

पेरिस में "प्रभाववाद" १८८६ ई० में ही मान्यता प्राप्त कर चुका था। १८८५ ई० में न्यूयार्क में प्रभाववादी चित्रों की एक प्रदिश्तिनी भी हो चुकी थी, परन्तु इसका सयुक्त राष्ट्र पर कोई प्रभाव न था। १६ वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में यहां के कुछ चित्रकार इस नवीन शैली के द्वारा चित्र रचना करने लगे। प्रमुख चित्रकार जौन एच टवेंटमैन, (१८५३-१६०२ ई०) जे एलडैन वीयर (१८५२-१६१६ ई०) विलियम एल मैटकाफ (१८५८-१६२५ ई०) चाइल्ड हैसैम (१८५६-१६३५ ई०) मौरिस वी प्रेन्डर गैस्ट (१८५८-१६२५ ई०) चाइल्ड हैसैम (१८५६-१६३५ ई०) मौरिस वी प्रेन्डर गैस्ट (१८५८-१६३६ ई०) किलास रैंड फील्ड (१८६८-ई०) अरनैस्ट लौसन (१८७३-१६३६ ई०) फीडरक कार्ल फीसेक (१८६४-१६२६ ई०) गिफोर्ड रैनोल्ड बील (१८७६ई०-) जैनास लाई (१८६०-१६४० ई०) और मेरी कैसैट (१८४५-१६२६ ई०) थे। ये लोग तो ग्रधिकतर डैगास और मैनट की शैली के अनुयायी थे। हेलन गार्डनर के अनुसार ये सच्चे प्रभाववादी नहीं कहे जा सकते। इस प्रकार अमरीका के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली को यत्र परिवर्तन करके प्रयोग किया।

यमरीका का चित्रकार अब पूर्णतया दक्ष था। जहाँ एक स्रोर उसकी मूल वास्तिविकतायें उससे अलग थी उसके विपरीत धनी सरक्षक अब भी योरुपीय चित्रों को अधिक सहरव देते थे। हालुंड, फांस अथवा वाटवीजन की शैंली के चित्रों का अब भी प्रचलन था। जनता एक तरफ को भावुक कहानियों और फोटो तस्वीरों की ओर आकर्षित थी। इज्र रैल का "एलोन इन दी वर्ल्ड" और हौवेन्डेन का "वेकिंग होम टाइज्" इसके उदाहरण हैं। व्रक्तिंग होम टाईज पर १८६३ ई० में "World's Columbian Exposition" में पुरुस्कार मिला था। इस समय चित्रकारों के लिए काम का अभाव था। भिति चित्रों के लिए एक कमीश्रन नियुक्त किया गया। कुछ चित्रकारों ने व्यक्ति चित्रों की रचना की। इस प्रकार जब चित्रकला का प्रोत्साहन रूक गया तो दस चित्रकारों ने जिनके नाम मैरिट चैज, टामस उब्ल्यू डीविंग, चाइल्ड हैसँग, एडमंड सी टर्जंल, जौन एच टिवटमेंन और एलडेन वीयर हैं, अपनी कला कृतियों की एक प्रदिश्तनी आयोजित की। चित्रकारों का व्यवसाय पत्र अथवा पत्रिका को सामिग्री प्रदान करके भी जीवन यापन करने का ध्येय था।

१६०८ ई० में योख्पीय शैली के कलाकारों के प्रति ग्रौर कला ग्रधिका-रियों के अत्याचारों के प्रति एक आंदौलन आरम्भ कर दिया। इस समूह में उद्देश्य श्रीर शैंली में भिन्नता थी परन्त सामान्य उद्देश्य में समानता थी। इन चित्रकारों ने अमरीका की परम्परा को स्वास्थ्य प्रदान किया। इन चित्रकारों में प्रेंडर गैस्ट, ग्लैकिनस श्रीर लौसन बड़े प्रभाववादी थे। इनको "लूमीनिस्ट" कहा गया है। हेनरी श्रीर लूक्स ने चैज श्रीर डयुवैनैक की परम्परा को अपनाया। इस परम्परा के अंतर्गत प्रभावशाली तुलिका पर बल था। इस प्रकार की शैली में कला का दृढ़ विरोधाभास था। इनकी चित्र रचना में मानवता को निशेष स्थान था। प्रावैधिक दृष्टिकोएा से हेनरी श्रीर लूम्स मैनट से मिलते हैं। डैविस ने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस आदीलन को सहयोग दिया श्रौर उसका समर्थन किया। भिन्न-भिन्न माध्यमों के द्वारा श्रध-काधिक चित्रण करके ग्रमरीका के चित्रकारों की संतीर्ण परम्परा को भग किया। हैनरी का प्रभाव स्लोन ग्रीर जार्ज वैलोज पर भी पड़ा। दोनों वड़े अच्छे चित्रकार तो थे ही साथ-साथ काँच पर तिजाब डाल करके खोदने की विद्या तथा पत्थर की खुदाई की विद्या में बड़े निपुण थे। एकिनस की चित्र रचना से स्लोन की गहन देखने की भावना जाग्रत हुई। एकिनस की म्रारंभिक दीक्षा फिलोडलफिया में हुई थी, परन्तु वह एक सनक का शिकार था जो उसकी मौलिक थी। आपकी प्रमुख कृतियां तो तिजाव द्वारा कांच पर खुदाई की है, तो भी श्रापने न्यूयार्क के दैनिक जीवन का चित्रए। किया है।

विद्वान चित्रकारों को इन चित्रकारों का विषय धक्का पहुंचाने वाला था। स्रतः स्लोन स्रोर वैलोज के स्रधिक समर्थक हुये। वैलोज ने हृदय से तरकालीन दृश्यों का चित्रण किया। स्रापन नाटकीय स्रोर शक्तिशाली विषयों का चयन किया। प्रापका व्यक्तित्व भी महान था। स्रापका एक चित्र "ए स्टैंग एट शारके" है जिसमें तूलिका के कार्य का प्रभाव बड़ा स्पष्ट है। स्राप के व्यक्तित्व के साथ ही रङ्गों का प्रयोग तदानुसार है। इस समुदाय के लोगों के सहयोग से ही संयुक्त राष्ट्र में स्रायुनिक कता की संतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनों सन १८१३ में व्यवस्थित की गई। यह पग एटलाटिक के स्रायुनिक स्रादीलन में विशेष महत्व का होगा।

## लैंटिन अमरीका की चित्रकला और लोक कलायें

## EO

१६ वी शताब्दी के आरम्भ में बोरबोन्स सिंहासना रूढ़ हो चुके थे परन्तु स्पेन में फ़ांस का प्रभाव बराबर बढ रहा था। स्पेन के उपनिवेशों की जनता दुःखी थी । उनके नेता सिदुःडा, बौलीवर भीर सेन्ट गारटिन फाँस के उदार विचारों से प्रभावित थे। स्पेन-के उपनिवेशों में भौगोलिक भिन्नता थी। यात्रा के साधन अर्जय थे। जाति भेद था। शासक जाति और सासित लोग सेवक के रूप में थे। शासक जाति को स्पेन से स्वतन्त्रता थी। वे लोग प्रचलित सामाजिक ग्रीर ग्राथिक विधि को ही ग्रधिक लाभदायक समभते थे। गिरजाघर के पादरी अभी तक धनी और शक्तिशाली थे। इसी कारस हिसपैनिक भीर पुर्तगाली अमरीका में अभेजी उपनिवेशों की अपेक्षा-राज्य कान्ति बहुत समय तक च नती रहीं। स्पेन के ग्राधिकारी अधिक अत्याचारी थे, तथा स्पेनी अमरीका के लोग राज्य व्यवस्था में अनुभव हीन थे अतः वहा मुख्यवस्था, विष्लव हुमा करते थे। दक्षिणी ममरीका के लोग उत्तरी श्वमरीका की अपेक्षा योरूप की सम्यता की अधिक अपनाते थे। ऐसी स्थिति के कारण राजनैतिक परतन्त्रता थी। इसकी भलक, कला के क्षेत्र में भी स्पष्ट थी। उपनिवेशों के आदर्शों का पालन होता रहा और सरकारे बदलती रहीं। कुछ उपनिवेश मातृभूमि के भक्त रहे। उपनिवेशों में गिरजाघर की कला ने धर्म निरपेक्ष कला का स्थान ग्रहण कर लिया। राज्य द्वारा स्थापित कला संस्थायें खोल दी गई। इनमें योरुपीय लोग ही ग्रधिकतर ग्रधिकारी थे। ग्रागे की दीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पेरिस भेज दिया जाता था। इस प्रकार गिरजाघर के पादिरयों की कला को जब धर्म से छुट्टी मिली तो वह फाँस की शिक्षा संस्थान्नों की संरक्षता में पहुंच गई। फ्रांस की प्रणाली का ग्रनुकरण होने लगा। समस्त चित्रकार-ग्रध्यापक और विद्यार्थी फांस की कला के ग्रनुयायी हो गये। ग्राभिजात्यवादी ग्रौर स्वच्छन्दता वादी सभी चित्रकार फाँस की पद्धति ग्रौर प्रदिश्वनी ग्रादि का ग्रनुकरण करने लगे। इस प्रकार वे फांस की चित्रकला ग्रादोलनों से ग्रधिक परिचय प्राप्त कर सके।

्रिङ्गासिजात्यवादी प्रशंदीलन इस क्षेत्र में भी स्थापत्य कला के प्रांमिजीत्य वादी ग्रांदोलन के साथ ही प्रचलित हुग्रा । डेविड के शिष्य सभी क्षेत्रों में प्रसारित हो गये । लेटिन अमरीका का कोई नगर इन शिष्यों से अछूता न रहा । ग्राँदोलनों की भड़ी लग गई ग्रीर इतने विशाल देश में कितने-कितने श्रांदोलन कहां-कहां हुये श्रभी तक पूर्णतया ज्ञात नहीं है। श्रभी शोधकायं के विषयों में इसका भी स्थान है कि कितने ब्राँदोलन कहा-कहा चले ब्रौर कौन-कौन उनके प्रवंतक ये। एक इतिहासकार ने तीन ग्रादोलनों का वर्णन किया है। प्रथम शिक्षा विशेषज्ञों का था। इसके कलाकार ग्रपनी प्रदर्शिनियां किया करते थे। जिन लोगों का मस्तिष्क योख्वीय विचार घारा पर आधा-रित था उनके लिये यह आंदोलन अधिक प्रिय था। इस आंदोलन के अंतर्गत चित्र रचनाका विषय व्यक्ति चित्रं था। कुछ गिरजाघरीं के भिति चित्र भी सम्मिलित थे। युद्ध के वर्णन के साथ-साथ ऐतिहासिक दृश्य श्रीर ग्रामींग जनता के विषय को लेकर भी चित्र रचना हुई थी। स्थानीय विषयों की चित्र रचना में भी योरुपीय शैली का ही अधिकतर अनुकरण किया गया था। दूसरा ब्रांदोलन लोक खंडीय था। इस समुदाय के चित्रकार 'कौस्टम-ब्रिस्टा' चित्रकार कहलाते थे। क्रान्तिकारी ग्राँदोलनों तथा स्वच्छन्ता वादी श्रादीलन के प्रभाव से व्यक्तिगत तथा वैज्ञानिक स्नाक्रमणों के फलस्वरूप विदेशी जनता, स्थान श्रौर विवरण निरूपर्ग की खोज आरम्भ हुई। संपूर्ण रूप से विचार करें तो कोई बड़ा कार्य न था। कला के क्षेत्र में बिशेष प्रगति न थीं। कुछ दृश्य संड्कों भीर देहातों के चित्रित किये गये। पोशाकों के निरीक्षण पर विशेष बल दिया गया। तीमरी प्रवृति ग्रीर लहर में जो ग्राँदो-लन ग्रारम्भ हुग्रा वह जनता की कला का था। इस कला प्रगति में स्वदेशी ग्रीर गीए। तत्वों को सम्मिलित किया गया। समाज के दैनिक जीवन की भाँकी इन चित्रों का विषय था। यह योहीय प्रभाव से प्रथक थे। देशीय परम्परा के ग्रनुयायी थे। धीरे-धीरे यह प्रवृति गहन स्थान ग्रहण कर गई ग्रीर २० वी शताब्दी में इसका बड़ा प्रभाव रहा।

शिक्षा सम्बन्धी शैली के चित्रकारों ने व्यक्ति चित्र की प्रमुखता दी। जिस प्रकार स्पेन ग्रीर फांस में यह शैली प्रचलित हुई उसी प्रकार लेटिन अमरीका में भी उसका प्रभाव बढ़ा। फ्रांस की श्रेण्य कला और गोधा की शैनी का प्रभाव सर्वत्र पाया जाता है। प्रीलीडयानो प्यूईरडन (१८२३-१८७० ई०) ब्यूनौस एयरीस का निवासी था। १६ वी शताब्दी का इस क्षेत्र का प्रमुख चित्रकार माना जाता है। ग्रापने मैंडरिड के सेन फरनेन्डी एकेडमी में नव अभिजात्यवाद की शिक्षा प्राप्त की और अरजैनटाइना को लौटे। वहाँ आपने धनी वर्ग के व्यक्ति चित्रों की रचना की । लोक चित्रों ने ग्रापको प्रभावित किया । ग्रधिकतर खाची जाति के कत्यों को विशेष रूप से चित्रित किया इनमें विशेष प्रकार से घड सवारी की दक्षता थी। इन चित्रों में अधिक दक्षता का प्रदर्शन न या बल्कि रेखा, प्रकाश और छाया के रेगों के स्थलों को सावधानीय नियन्त्रए। के साथ चित्रित किया। इन चित्रों के चित्रए में तत्कालीन कांसे इंगलैंड श्रीर संयुक्त राष्ट्र में प्रचलित कथा चित्रण की अपेक्षा अधिक उदार दिष्टकौंग प्रदेशित किया गया। फाँस के एक चित्रकार रेगीन्ड मीनवीर्हसिन (१७६४-१८७० ई०) फेंच एकेडेमी का ही शिष्य था और फांस के प्रभाव की अरजैन्टाइना, चाइल और पीरू में प्रसारित करने में बड़ा सफल रहा। इस चित्रकार ने इनग्रेस के रेखा संबंधी गुणों के ग्राधार पर तत्कालीन वहाँ के नेताग्रों तथा 1ग्वाची जाति का चित्रण किया।

पेरिस के कारलोस एनरिक पैलीग्रिनी (१५००-१८७४ ई०) ने ग्ररजैन्टा-इना के धनी वर्ग की सम्य नारियों का इनग्रेस की शैली में वित्र सा किया। ईक्वेडर के एन्टोनियो सैलास (मृत्यु १८८७) ने स्वतन्त्रता युद्ध के वीरों का चित्रग्रा किया। इसी प्रकार जोस गिल डी केस्ट्रो (१७३०-१८२४ ई०) पेरू-विया निवासी थे। ग्रापको चाइल का राजकीय चित्रकार स्वीकार कर

I Natures of La-Plata Pampas of spanish of Indian descent noted for marvellous horse manship. Chamber's (Dictionary)

लिया गया था। भ्रापने बोलवर और सेन मारिटन का ही चित्रण नहीं किया बिल्क चाइल शूरवीर वारनारडो भ्रो हिगिल्स का वड़ा सजीव चित्रण किया था। भ्रापकी शैली पर क्यूज़ो स्कूल का भ्रधिक प्रभाव पड़ा। लोक व्यक्ति चित्रण में भ्रापके चित्रों में सादगी और भोलापन है।

जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र में स्वतन्त्रता के युद्ध से प्रभावित चित्रों की रचना हुई थी। यहां भी युद्ध के चित्र तथा ऐतिहासिक दृश्यों के चित्रए को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया। इस शैली के चित्रों में साधारण दृश्यों की ग्रभि-व्यक्ति ही नहीं हैं बल्कि ऐतिहासिक दश्यों और युद्ध के चित्रों का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। फल यह हम्रा कि ये कला कृतियां कला की ग्रपेक्षा ग्रधिक ऐतिहासिक महत्व की हो गई। लोक चित्रण शैली में स्वच्छ-न्दताबाद का प्रभाव है। ग्वोचो चित्रएा है श्रोर स्थानीय ऐतिहासिक घटना की ग्रभिव्यक्ति है। इस प्रकार के चित्रों की रचना में ध्यूरेडन श्रीर उरुगीय के जान मैनुम्रल व्लेन्स (१८३०-१६०१ ई०) का विशेष सहयोग रहा। क्लेन्स की शिक्षा दीक्षा इटली में हुई। ग्रापने ऐतिहासिक ग्रीर ग्रामीए दश्यों को नाट्कीय व्ययता के साथ चित्रण करने की पूर्णता प्राप्त की थी। खाची जीवन की भलक, सेन पारटिन के जीवन की घटनाग्रों का चित्रमा उदाहरए। के लिए रिवियू ग्राफ रेन्कागुन्ना (The Military Review of 1885) वड़ी सच्चाई ईमानदारी से किया गया । इस प्रकार के नित्रग को ऐतिहासिक, स्वच्छन्दतावादी और फोटोग्राफिक कहानी के मध्य का कह सकते हैं। व्यूनोस एयरीज में पीला बुखार नामक संकामक रोग फैला। ब्लेन्स ने प्रकाश भीर छाया के नाटकीय समाहत प्रयोग से उस समय के भयावह दृश्यों का चित्रण किया था । भ्रापका एक चित्र "इन्सीडेन्ट भ्राफ यलो फीवर" बड़ी प्रसिद्ध रचना है।

दूसरी लहर जो क्षेत्रीय चित्रकारों में प्रचलित थी वह उन चित्रकारों की थी जिनका विचार दैनिक जीवन की पोशाक, स्थानीय जीवन का चित्रसा और दृश्य चित्रसा था। इनको "कौसटम त्रिस्टा" चित्रकार कहते हैं। यह क्षेत्रीय चित्र रचना की प्रवृति फांस पोस्ट और ग्रन्य चित्रकारों के सहयोग से १७ वीं शताब्दी में श्रारम्भ हुई थी। ये चित्रकार हालैंड उपनिवेश में परनैवबूको स्थान पर नगर का दृश्य, हरियाली पेड पौधे और जनता को चित्रसा करने के लिए श्राये थे। उपनिवेशों में धार्मिकता के युग में यह श्र खला समाप्त हो गई थी, परन्तु डेविड के एक शिष्य जीन वैपटिस्ट डैवरैट ने इसे

पून: जीवित कर दिया । श्रापने पाषासा लेखन शैली से जनता श्रीर स्थानों का चित्रसा किया। यह १८३४ ई० में पेरिस में प्रकाशित हुआ। इसी समय वेवरिया का एक चित्रकार जीन भौरिज रुगैन्डास ने लकड़ी पर खुदाई के चित्रों की रचना की ग्रीर अरजैन्टाइना ग्रीर चिली से केलीफोनिया तक यात्रा की । श्राप स्वच्छन्दतावादी चित्रकार की भाँति वहां की जनता श्रीर दश्य से प्रभावित हुये और भापने दैनिक और हर प्रकार की दिन चर्चा को चित्रित किया। श्रापकी बहत सी कृतियाँ पाषाएं। लेखन शैली में भी प्रकाशित हुई। इस प्रकार डेवरिट और रुगैन्डास ने नवीन दृष्टिकोए। को समाज के समक्ष रखा। चित्रगा का विषय जनता का साघारगा जीवन ही था। ये दोनों यात्री चित्रकार श्रीर पावाण लेखक शैली के ज्ञाता कहलाये। इसी प्रकार कोस्टम-विस्टा चित्रकारों ने भी प्रत्यक स्थान ग्रीर जनता के दैनिक जीवन ग्रीर वातावरण को चित्रित किया। धनी वर्ग के चित्रण से इस प्रकार के देहाती चित्रण में विशेषता थी। कौस्टमित्रस्टा चित्रकारों ने जल रंग, रेखा चित्रण मौर पाषागा लेखन से भी चित्र रचना की थी। जल रंग से ईक्वेडर के रोमन सैलास ने क्यूटो के रीति रिवाजों को, पंची फाहरों ने लीमा के सड़क के जीवन का दृश्य, फ्रांसिस को लासो (१८१०-१८६८ ई०) इगने स्लियो मेरीनो (१८१७-१८७६ ई०) पीरू के इनका - लोग ग्रौर रैमन टोरिस मैनडैंज ने कीलम्बिया की दैनिक गति विधि को चित्रित किया। शिक्षा विशेषज्ञ चित्र-कारों की अपेक्षा इन कलाकारों की कुछ कला कृतियों में कोई विशेषता न थी। किसी दशा में इसकी विषयात्रित विवरण का चित्रकार कह सकते हैं। एक इतिहासकार ने इस प्रकार की कला कृतियों को माउन्ट इनमैन, विद्यम, ईस्टमैन जानसन ग्रीर ग्रारम्भ के विन्सलों होमर के समान बतलाया है। अन्तर इतना ही है कि इन कलाकारों की कला कृतियां घरातल में घर कर गई थी. वास्तविक थी, श्रौर बोधगम्य ग्रधिक थी।

दृश्य चित्रण के क्षेत्र में भी वही ग्रांदोलन मध्य केन्द्रीय ग्रीर दक्षिणी ग्रमरीका में ग्रारम्भ हुआ। यही संयुक्त राष्ट्र में प्रचलित था। राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव हडसन कला स्कूल पर भी पड़ा। उन्होंने इस भावना से प्रेरित होकर न्यू इगलैंड ग्रीर न्यूयार्क के स्थानीय दृश्यों का ही चित्रण नहीं किया बल्कि विशाल पश्चिम में प्रवेश किया। प्रमुख चित्रकार येक्ज़ीको के जीस मैरिया विलस्को (१८४०-१६१२ ई०) ने मेक्ज़ीको की घाटी का चित्रण किया। इस नित्रण में ग्रापकी व्यवस्था ग्रधिक स्लामनीय है।

तीसरी लहर थी जनता की कला और वह भी जनता के द्वारा ही व्यव-स्थित की जाय। मत्ताधारिमों की अपेक्षा इस कला में भिन्नता थी। बड़े-बड़े नगरों में यह राजधानी की कला के नाम से पुकारी जाती थी। परन्तु कुछ ऐसे नगर होते थे जिन पर शहरों का प्रभाव नहीं पड़ता था। यह कला उस नगर के वातावरण से प्रभावित न थी। यह विशेष महत्व की होती थी और मौंदर्य भी उच्च कोटि का होता था। चित्रकला के क्षेत्र में यह मेक्जीको के "रिटे-विजोज" के नाम से विख्यात है। दुकानों के दारों पर साधारण अदीक्षिण्त और प्रमाणित चित्रकारों द्वारा इस कला की रचना होती थी इस शैली में आलेखन प्राचीन पुस्तक अथवा भिति चित्रों से आधारित सपाट रेखाओं का होता था। बाद में यही कला २० वीं शतीं की कला की प्रमुखला बनी इस कला शैली की यही विशेषता थी।

लोक कला के चित्रों की संख्या अगिएत थी। यह जीवन की अभिव्यक्ति है। जीवन के अगणित पक्ष हैं अतः लोक कला के पक्ष भी अगणित और विभिन्न थे। सबसे प्राचीन परम्परा का ही ग्राधार था, ग्रतः नवीन, कथानक रूढियों के साथ बर्तनों, कपड़ों और लाख ग्रादि की बस्तुग्रों के साथ साथ चमड़े, चादी, टोकरी और घास फूस पर इस प्रकार के आलेखन होते थे। प्युवला में मिट्टी का काम उन पर लोक कला के आलेखन बहुत पाये जाते हैं। अधिकतर यह नगर स्पेन के श्राधिपत्य में था। घर की उपयोगी वस्तुओं के अतिरिक्त फब्बारे, गिरजाघर के द्वार और गुम्मज ब्रादि पर भी लोककला के भालेखनों का चित्रण पाया जाता है। टेकनिक भीर भालेखन स्पेन से प्राप्त की हुई परस्परा के होते थे। कहीं-कहीं मुर जाति से प्रथवा, चीन का प्रभाव भीर कितारे के नगरों की परम्परा से प्रभावित धालेखन पाये जाते हैं। अधिकतर धनी वर्ग और गिरजाधरों की कला में भी, इस कला का प्रयोग होता था। वर्तनों की रचना जन कला का विद्याल, भीर वृहत क्षेत्र था। स्पेन के निवासियों ने मध्य वर्ग की जनता के लिए नदीन प्रकार के आलेखनों का कपड़ों पर प्रयोग किया और कपड़ों की, विविधता और सुदूरता में वृद्धि हुई। बर्तनों की रचना करीब करीब सभी स्थानों पर होती थी परन्तु मुख्य म्यूर्रेरी, गौडलजारा के पास टोनाला, श्रोवसे का, मिकोकन, गौनाजुटो स्नीर मैंद्रैपेक आदि की दियासते थीं। ग्यूरैरो में बड़े मजबूत पानी के वर्तन, प्याले बतुते थे जिनका रंग हलका मलाई के रंग का होता था। इन पर काले रग की श्राकृतियों के श्रालेखन बनाये जाते थे। टोनाला में बर्तन अधिक सुन्दर

वनते थे। उन पर लोकाचारी पशु, फूल ग्रौर पत्तियों के ग्रालेखन कोमल रंग से चित्रित किये जाते थे। ग्रौक्साका की तस्तिरियाँ सुन्दर ग्रौर चमकदार बनती थी। ग्रौजारों की चोटों के ग्रितिरक्त ग्रौर कोई सजावट नहीं होती थी। मिकोग्रकन रियासत में बड़ी विभिन्तिता होने पर भी ऐसे बर्तनों की सूचना मिली है जो युद्धकाल के पूर्व के कहे जाते हैं। इन बर्तनों की ग्राक्ट-तियाँ पशु पक्षियों की तरह हुग्रा करती थी। गुग्रान जुग्राटो रियासत में हरे, लाल ग्रौर बादमी रंग की चमक देकर फूल ग्रौर पशुग्रों को इन्हीं रंगों से चित्रित करके सुन्दर तसतिर्यां बनाई जाती थी। इनकी पृष्ठ भूमि दूषिया रंग की होती थी। मैटपैंक में मिट्टी के चमकदार रंगों के खिलौने बनाय जाते थे। मिट्टी के ग्रितिरक्त ग्रौर वस्तुश्रों का भी प्रयोग होता था। ग्रिधक-तर सौंदर्यात्मक ग्रनुभूति के लिये ही रचना होती थी।

जुलाहों का कार्य भी इसी प्रकार का था। बहुत से दूर के स्थानों पर प्राचीन काल के चर्लें चलते थे। एक समय में स्पेन की कथानक रूढ़ियां भी इन कपड़ों पर अपना स्थान पा सकीं थी। अधिकतर पुरुषों के ओडने पहनने के वस्त्र, कम्बल, शाल, दुशाले, सिरकी पोशाक, सिल्क के कपड़े, रेशमी फीता और हाथ में लटकाने वाले भोले, इन कपड़ों के बनते थे। प्रत्येक स्थान के बर्तन और कपड़ों के सम्बन्ध में एक रंग विशेष होता था। आलेखन ज्यानितीय अधिकार होते थे। पशु पक्षियों का भी प्रयोग था। कसीदाकारी में हयूकील और ओटोमी जाति का प्रभाव था।

लाख का काम भी ग्यूरेरो के श्रोलीनाला श्रीर मिकोकन के उच्छापन में श्रीधक होता था। श्राधार श्रथवा पैदा लकड़ी श्रथवा किसी फल का होता था जो विशेष कर उस क्षेत्र में पाया जाता है। उस पर भी काली लाख लगा दी जाती थी। उस पर आलेखन खोद दिये जाते थे। बर्तनों पर एक प्रकार की श्रलंकारिक रचना होती थी जिसमें बर्तन के ऊपर एक विशेष वस्तु लगाई जाती थी उसके ऊपर श्रालेखन खोदा जाता था। इस विधि से दो रंगों का श्रालेखन बनता था।

इसी प्रकार की कला समस्त अमरीका में प्रचलित थी। गोटीमाला के कपड़े, ईक्वेडर के मिटी के बर्तन, फल फूल आदि औरगनैशियन जाति के आलेखन पीरू और चीली के चांदी के बर्तनों में प्रचलित थे। मशीन के द्वारा निर्माण होने वाले देश योख्प और संयुक्त राष्ट्र में यह लोक कला बराबर प्रचलित रही।

#### अहगाम ८

# आधुनिक काल

२० वीं शताब्दी की चित्रकला

## इ३

१६ वीं श्रोर २० बीं शताब्दी में भेद करना सरल कार्य नहीं है। वर्तमान काल की संस्कृति बड़े संघर्ष पूर्ण मार्ग से अग्रसर हो रही है। विज्ञान,
प्रावैधिक ज्ञान, श्रीर उद्योगों की पराका । उठा नहीं हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में
प्रगति है श्रीर श्रीधकाधिक उत्थान के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। इन सबका
यह प्रभाव श्रवश्य है कि हमारा सामाजिक जीवन धर्म निरपेक्ष, मशीन से
प्रभावित श्रीर देहाती के बजाय नागरीय हो रहा है। ग्राम की भावना लोप
हो रही हैं। ग्राम को नगर का रूप दिया जा रहा है। मालूम पड़ता है कि
गांव शब्द कोष में ही मिलेगा। जीवन में तीव्र गति है। सामाजिक परिवर्तनों
का श्रनुमान ही नहीं किया जा सकता है। योश्प पर यह प्रभाव फांस की
राज्य कान्ति श्रीर इंगलैंड की श्रीद्योगिक कान्ति का है। सुख के साधनों की
श्रीधकाधिक खोज के फलस्बरूप उपनिवेशीक रण से भी श्रागे बढ़ गये हैं।
प्रथम महायुद्ध से लालच की पिपासा का श्रन्त न हुआ। द्वितीय महायुद्ध उस
का फल था। द्राणा के बीजों की जड़ें श्रीधक गहरी होती गई श्रीर ग्रसंतीष

की भावना ने गहरा स्थान ग्रहस्ए किया। २० वीं शताब्दी में गड़बड़ाहट मिधिक बलवती हो रही है। ग्रिधिकाथिक सुख के साधनों की खोज ने मानव को धर्म से विमुख कर दिया है। ग्रतः क्षण क्षरण पर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। सस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती है। नवीन विधि, वाद, ग्रौर प्रवृतियां मिधिकाधिक बलवती हो रही है। यातायात ग्रौर यात्रा के गतिपूर्ण साधनों के ग्रभाव से नवीन भावना सार्व भौमिक रूप ले रही है, इसमे दृष्टि-कोस् विशाल हो रहा है। एक तरफ राष्ट्रीयता का जोर है साथ ही साथ दूसरी ग्रोर ग्रतराष्ट्रीयता की भावना भी बलव ती हो रही है। स्वंहाग की रक्षा के प्रकार का प्रचार ग्रिधक वेग से हो रहा है।

यह सब प्रवृतियां कला में विभिन्न रूप में विभिन्न विधियों के साथ प्रतिबिम्बित हो रही है। इस प्रसन्नता की बात है कि कला और कलाकार का अब पुन: मुल्य ग्रीर मान होने लगा है। कलाकार को सामाजिक स्तर भीर श्राधिक व्यवस्था में स्थान मिल रहा है। जनता के जिस प्रकार कला समीप हो रही है उसी प्रकार उसी अनुपात में कलाकार भी समीप होता जा रहा है। यह गति योख्पीय देशों की है अन्य देश भी इसी को आनुपातिक रूप से अनुकरण कर रहे हैं। १६ वीं शती के पूर्व कला कृतियों की मांग प्रत्येक वर्ग व क्षेत्र में बढी । कलाकार ने कृतियाँ तैयार करके जनता की ग्रावश्यकता की पूर्ति की । समाज की व्यवस्था में कलाकार ने बड़ा सहयोग दिया । उसकी माथिक स्थिति मच्छी हुई क्योंकि उपज मांग का प्रकृत होता गया। १६ वीं शताब्दी के श्रारम्भ तक इस प्रकार का संरक्षण समान्त होता गया और मशीन के आगमन ने कलाकार को संस्कृति के क्षेत्र से अलग कर दिया। हस्त रचित वस्तुत्रों की अपेक्षा मशीन निर्मित वस्तुयें प्रयोग की जाने लगी। ग्रब ग्रंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण कलाकार, मशीन ग्रौर उनकी कृतियों में भेद हो रहा है। एक दूसरे के समीप आने का सबको अवसर मिल रहा है। कलाकार विशेषज्ञता के बन्धन को तोड़ रहा है। कलाकार मशीन निर्मित वस्तुयें में ग्रालेखन देकर चीनी के काम. कपड़े के काम, भीशे के काम को मधिकाधिक कलात्मक बना रहे हैं। चित्रकार ग्रौर मूर्तिकार स्था-पत्य कलाकार से मिलकर सुन्दर भिति चित्र, श्रालेखन श्रीर सुन्दरता की विधियों की खोज कर रहे हैं स्रीर बराबर प्रगति हो रही है। सुन्दरता स्रीर उपयोगिता को मिलाकर ऐसी मौलिख कृतियों का जन्म हो रहा है जहाँ

सुन्दरता भी है ती उपादे यिता का श्रभाव नहीं है। नवीन शैली, ढ़ंग श्रीर योजनाश्रों के साथ कलाकार मौलिकता को उत्थान दे रहा है। साथ साथ परम्परा का भी श्रपना श्रस्तित्व है। परम्परा की जड़ बड़ी गहरी है। जिस प्रकार कला में विभिन्न शैलियों की प्रगति है कलाकार भी श्रनेकानेक श्रीर मौलिक विधियों से रचना में सलग्न हैं। "वाद" का बड़ा जोर है यह भी मौलिकता के जिन्ह है श्रीर भविष्य इस प्रकार उज्ज्वल है।

### योरूप की चित्रकता

६३

२० वीं शताब्दी में स्थापत्य कला ने मूर्तिकला को अपनी भावना ग्रीर क्षेत्र में विशेष स्थान दिया है। स्थापत्य कला में मूर्तिकला ने मध्यकाल में भी गहरा स्थान प्राप्त किया था। १६ वीं शताब्दी में भी योख्य के अतिरिक्त भारत में स्थापत्य में मूर्ति को स्थान मिला, परन्तु चित्रकला पूर्णत्या प्रथक हो गई। यत्र तत्र भित्ति चित्रों तथा प्रदिश्तियों के लिए मौलिक रचनाग्रों के मृतिरिक्त उसका समाज में अधिक कार्य न रहा है। चित्रकार सिद्धालें मौर शोधकार्य में लग गया है। चोटी के चित्रकार प्रत्य क्षेत्रों में प्रयतिशील हो रहे हैं। नाटकघर में रंगमंत्र की रचना, भत्रनों में भिति चित्रों की रचना, पुत्तकों के लिए चित्रों की रचना, और इसी प्रकार के अध्य शौद्धोगिक कार्यों में कला का विक्रसित हुए दुष्टिगोचर होता है। विधिवत समस्याग्रों के समाधान में तथा कला के एक्स में चित्रकार इस समय रत है।

योरप के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कला की कृतिया नाम पा रही है। चित्रकार प्रगतिशील है। फांस पिछली शताब्दी से चित्रकला का केन्द्र हो गया है। वहाँ ग्रब भी बराबर प्रगतिशील चित्रकार मौलिक चित्र रचना के हारा समाज सेवा में रत हैं। पेरिस ऐसा नगर है जहाँ विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। अनोखे कार्यों के करने की भावना श्रिषकाधिक बलवती होती जाती है। दिनीय महायुद्ध के बाद तक योरुप की वही स्थिति रही और पेरिस सब प्रकार से कला का केन्द्र स्वीकार किया जाता रहा। १८८६ ई० में प्रभाववादी व लाकारों ने एक प्रदिश्ति के द्वारा कला के क्षेत्र में विजय प्राप्त करली थी। इस प्रकार फ्रांस की परम्परा में प्रभाववाद का भी एक स्थान हो गया। नवीन प्रणाली को स्थापित करने के लिए बहुत से चित्रकार नवीन मार्ग की खोज में संलग्न रहे। स्थापत्य कला में स्थिति विपरीत थी। जहां चित्रकला में सामूहिक रूप से कार्य होता था वहाँ स्था-पत्य में ब्यक्ति गत रूप से नवीन प्रयोग किए जाते थे। जिस समूह को प्रभावोत्तरवादी चित्रकार कहा जाता है उनमें चार व्यक्ति बड़े प्रभावशाली थे। उनको श्राष्ट्रिक च्यक्त का श्राष्ट्रार स्वीकार किता जाता है। ये है स्यूरट सिजान, वन गर्फ, और गौगन। वास्तव में पहिले प्रभाववादी ससूह में इनकी गणाना होती थी। इन्होंने नवीम विधियों का प्रयोग किया। स्यूरट के सम्बन्ध में पिछले श्रष्टाया में स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

पौल सिजान (१८३१-१६०६ ई०) ने अपने पिछले प्रमुख कलाकारों की शैली को अपनाया था। आपने सीमित रंगों का प्रयोग किया। कौरवेट की मांति मोटे रंगों का प्रयोग किया गया। टिनर्टरैटो, रूविनम और डेला कोनस की भांति बरोक शैली में रचना की। प्रभाववादी चित्रकारों से मिलने के बाद आपकी पैलेट में विशालता और हलकापन आ। गया। आपका प्रध्ययन बड़ा विशाल था। आपने लीवर में पिछले कला गुरुओं को गहराई से अध्ययन किया था। आपने प्रभाववादी चित्रकारों के रंग के सिद्धांतों को भनी मांति अध्ययन किया था, इस कारण आप प्रभाववादी चित्रकारों की त्रृटियों से पूर्णतया परिचित थे। आपने एकबार घोषित किया कि मैं प्रभाववाद से कला को अपने कला गुरुओं की मांति ठोस और दृढ़ बनाना चाहता हूँ। प्रतिलिपि करने की अपेक्षा आप रचनात्मक कार्य को अधिक महत्त्व देते थे। आपने प्राचीन साधनों में नव प्रयोग रेखा, प्रकाश और रंग के क्षेत्र में किये। आपने प्रचोखी दृष्टि से जो देखा उसको चित्र में स्थान दिया। आपने रेखाओं की दिशा का—पड़ी रेखा, खड़ी रेखा, कर्णवत रेखा, बक्र रेखा की अधिक मांवन्य के साधनों की खोज की। प्रत्येक रेखा, रेखा का रंग से सम्बन्ध,

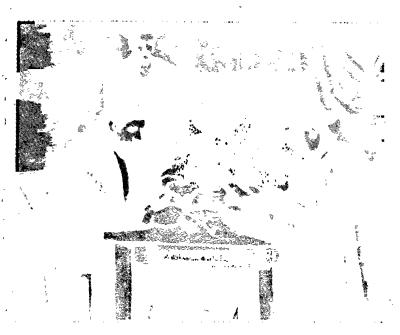

रौल सैजान द्वारा (१८६२ ई०) चित्र 'दी कार्ड प्लेयर्स) ्म्यूजियम म्राफ मार्डन स्रार्ट)

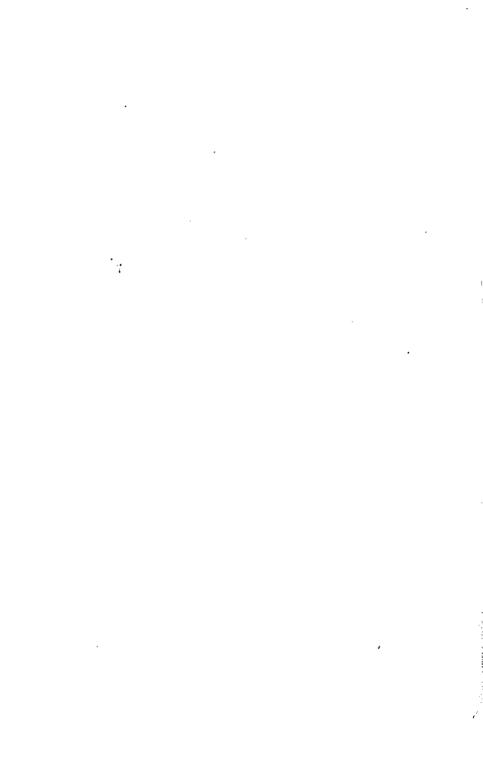

प्रत्येक रंग की विशेषता, उसका रेखा से सम्बन्ध ग्रादि का भली प्रकार विवेचन किया। ठंडे रंगों की वापिसी ग्रीर गरम रंगों का ग्रग्नसर होना ही नहीं बल्कि गहराई ग्रीर राश्च पर पूर्ण ग्राधिपत्य स्यापित किया। ग्रापका भ्रापुक्ष था कि रंग की पराकाष्ठा ग्राकृति को पूर्णता प्रदान करती है। उदाहरण के रूप में सेव को हरे रंग का चित्रित करके उसमें हरे रंग का ही प्रकाश ग्रीर छाया देकर सादृश्य उत्पन्न कर दिया। रंग के चित्रण से ही श्राकृति के ठोसपन ग्रीर ढांचों को चित्रित किया। छाया प्रकाश का प्रयोग ग्रापन नहीं के बराबर किया। ग्रापने ग्राकृतियों की बनावट को ही महत्व नहीं दिया बल्कि स्थान की व्यवस्था को भी समान महत्व दिया। सैजान के प्रत्येक चित्र में किसी समस्या का समाधान है। इस प्रकार के समाधान में प्रकृति को व्यवस्थित करना है। इसलिए विषय की ग्रसम्बद्धता है। उदाहरण के लिए पेड़, दृश्य, नगी ग्राकृति, पदार्थ चित्रण, ग्रीर व्यक्ति चित्र ग्रादि हैं।

श्राकृतियाँ उनका स्थूल रूप, ठोसपन, दूसरे श्राकृति से सम्बन्धित उनका स्थान ग्रादि को रंग के द्वारा ग्रपने दृष्टिकोगा से ग्रपनी विधि के ग्रनुसार ही चित्रित किया है। ग्राकी विचारधारा के ग्रनुसार प्रकृति में शंकु, वेलन, शौर घन हर स्थान ग्रीर दिशा में प्राप्त होते हैं। इस विचार को व्यक्त करके सैंजान कला को सक्षेपवाद ग्रीर ज्यामितीय की ग्रोर ग्रायसर कर रहे थे। ग्वाटो की रचना शैंली भी एक भिन्न दृष्टिकोगा को लिये हुये थी। उसमें संक्षेपवाद के घटाव से नवीन प्रकृतिवाद को ग्रोर एक पग था। सैंजान की चित्रकला में प्रकृतिवाद के ग्रवसाद से सक्षेपवाद की ग्रोर एक पग था। ग्रान में दोनों विकास के एक ही स्थान पर मिल जाते हैं।

विषय के दृष्टिकोए। पर विचार करें तो विदित होगा कि १५ वीं शताब्दी में ग्वाटो से माइकेल एगिलो तक मैडोना, सन्तों की आत्मकथा और ग्रीक पोराणिक दृश्यों की रचना हुई थी। कारण यह था कि कलाकार सदैव सरक्षण की खोज में रहा है। इस युग में सरक्षकों की यही इच्छा थी। १६ व २० वीं शताब्दी में चित्रकार ने न तीन प्रयोग किये। सरक्षण का द्वार एक प्रकार से बँद हो गया था। ग्रतः न ती मूर्तियां और पदार्थ चित्रण उनके विषय रहे। १४ वीं शताब्दी में यदि सैजान होते तो न्या यही विषय उनके चित्रण के हो सकते थे, कदािण नहीं। क्योंकि देश काल और वातावरण का

प्रभाव कलाकार पर पूर्ण रूप से पड़ता है। इस प्रकार ग्वाटो के अनुभव की सीमा संकीर्गा थी ग्रौर साधारण थी, परन्तू सैजान का संसार विस्तृत ग्रौर संघर्ष पूर्ण था। ग्रापका एक चित्र "मोन्ट सेन्ट विक्टरे" है। इसमें केनवेस के धरातल को पेड़ों ग्रौर ग्रलकारिक शाखात्रों से सुमज्जित किया है। प्रत्येक ग्राकृति का एक निश्चित स्थान है, उसमें प्रत्येक को ज्यामितीय इकाई के रूप में चित्रित किया है। इसमें पौसिन के प्रकृतिवाद की भलक है। सैजान ने ज्यामीतिय साधाररापन से वस्तु को ग्रधिक वास्तविक कर दिया है। एक चित्र ग्रापका 'दी कार्ड प्लेयसं' है। ग्राकृतियों में पत्थर की मूर्ति की सी शान्ति भावना है। जिस प्रकार एक पत्थर के ढांचे में विभिन्न आकृतियाँ अपना निर्धारित कार्य करती हैं वही भावना सैजान के इस चित्र से व्यक्त होती है। फ्लोडलफिया के कला संग्रहालय में ग्रापका एक चित्र 'लार्ज कम्पोजीशन विध न्यूड फिगर्स' है। इस चित्र में ग्राकृतियां दृश्य के न सुलभने वाले ग्रंग है। मानो किसी स्थापत्य कलांकृति ग्रथवा मूर्तिकला के सम्पूर्ण ग्रंग हों। प्रधान महराब बनाने के लिए ये पेड़ एक होकर पृष्ठ-भूमि और अअभूमि से एकाकार होते दृष्टिगोचर होते हैं। ये आकृतियां भाड़ी अथवा चट्टानों के समान प्रतीत होती है। मानव आकृतियां चित्रकार चित्रकार के उद्देश्य - गहरे स्थान पर ठोस संगठन -- को पूर्ण करती हैं।

एक प्रकार से सैजान बड़ी विवेकी कला का आलोचक था। विवेचना की आपकी विशेष विधि थी। आपका कथन था कि जिस प्रशाली को मैंने आरम्भ किया है उसमें में प्राचीन ही हूं। कोई नवीनता नहीं है। घीमी गित से परिवर्तन करने वाले इस चित्रकार में उच्च पूर्णता शिवत, स्पूर्ति और स्मर्णार्थकर्ता थी, जो इस प्राचीन कला में आपको दृष्टिगोचर हुई। इस प्रकार महान कला के तत्वों की पुनः खोज आपका विषय रहा। आपने स्वतन्त्रता पूर्वक ३० वर्ष तक कला की साधना की जिससे रंग के सतुलन को आप भली भांति खोज कर सके। आपके समय समय के आदेश आपके शिष्यों के लिए महामत्र का कार्य करते रहे। जिस विधि को आपने स्पष्ट किया किसी ने भी पूर्णतया अनुकर्ण नहीं किया। ग्वाटो और मैसेसियों के मध्य एक शताब्दी का समय था। सैजान और दूसरे चित्रकार जो दृष्टि सम्बन्धी कला में प्रावेधिक कला पर आक्रमण कर रहे थे वह सिर्फ एक शिवत थी जो पूर्ण प्रभाव का फल थी। अधिकतर जिन कलाकारों के सम्बन्ध में

यह बात कही गई है वे ग्वाटो मैसेसियो, यूसैलो, पायरो डैला फाँसेसका, रेम्ब्रेम्ट, कान्सटेविल, कौरवैट ग्रौर मैनट थे। ये लोग कलाकार तो थे ही वैज्ञानिक भी थे। ग्रतः इनके प्रयत्न के फलस्वरूप उत्तमोत्तम कला कृतियों का निर्माण हुन्ना था।

वैनगफ श्रोर गौगिन की मन सम्बन्धी स्वेच्छा पूर्वक श्रिमिन्यक्ति की दिशा में प्रभाववाद के विषयाश्रित यथार्थवाद से प्रभावित हो चुके थे। इस दशा में दृष्टि सम्बन्धी अनुभव की अपेक्षा श्राकृति को श्रिधक महत्व दिया।

विनसेन्ट वैनगफ (१८५३-१८० ई०) हालैंड निवासी थे। आपको आघ्यात्मिक और भौतिक कटु अनुभव इंगलैंड और वेलिजयम में हुये। अत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम रंगों में पाया। वेनगफ की चित्र रचना में रंगों की तीव्रता का ही इतना स्थान नहीं बिल्क रङ्गों के द्वारा व्यवस्थित टेक्स्चर है। पर्याप्त रंग से भरी तूलिका से आगे, पीछे, लम्बवत और बनावट का सा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक चित्र में माध्यम की तीव्रता है। यह तीव्रता आपको पागल बना देती परन्तु आपमें गहरी स्वाभाविक चैतन्यता थी। रङ्ग अधिकाधिक चैतन्यता में प्रयोग किया गया है। रङ्ग का एक क्षेत्र रङ्ग के दूसरे क्षेत्र से मिलता है इससे एक सीमा निर्वारित होती है। इसमें जापानी प्रिटस के प्रभाव की भलक दृष्टिगोचर होती है।

श्चापका एक चित्र "ला वरक्यूज" है। इसमें एक स्त्री पालने को हिला रही है। पूरक लाल श्वीर हरे रङ्गों की काले रङ्ग से रेखा चित्रित हैं। इनकी पृष्ठभूमि में टूटी फूटी बिशाल घुमावदार श्वाकृतियाँ श्वीर फूल श्वादि हैं। इस चित्र के सम्बन्ध में वेनगफ ने स्वय लिखा था। गुलाब से नारङ्गी रङ्ग तक मैंने लाल रङ्गों का प्रयोग किया हैं, यह पीले — लेमन श्रथ वा स्पष्ट यलो रङ्ग तक पहुँचता है। इसमें हलके श्वीर गहरे हरे रङ्ग का प्रयोग है। एक स्त्री हरे रंग में है श्वीर नारगी रंग के बाल हैं। हरे रंग की पृष्ठभूमि में खड़ी होती है। फूलों का रङ्ग गुलाबी है। विपरीत भद्दे गुलाबी, भद्दे नारङ्गी, भद्दे हरे, लाल, हरें के सपाटों से कोमल कर दिये जाते हैं। ...... इस प्रकार इस चित्र में रंगों की सभी संगतों को ब्यक्त किया है।

एक चित्र लेंडसकेप विद साइप्रेस ट्रीज है, इस में भावों की गहनता है।

इसके रंगों का प्रयोग भी प्रबल है। जिससे धरातल की रचना विभिन्न हो जाती है, ग्रौर प्रभाव कम नहीं होता। केनवेस पर उष्णा पीला रंग फैला हुग्रा है। शीतल रंग उसकी उष्णाता के प्रभाव को कम करते हैं। ग्राकाश में तूलिका के चिन्ह कपड़े की बुनावट का सा प्रभाव डालते हैं।

वेन गफ के विपरीत शैली में पौल गौंगिन (१८४८-१६०३ ईर) का स्थान है। ग्रापके चित्रों में विशाल शान्तमय चिकने सपाट रंगों के क्षेत्र हैं। सम्पन्नता अवलोकनीय है। रेखायें बहाव पूर्ण तथा कोमल हैं। इसमें रंग के क्षेत्र स्पष्ट रूप से अकित हैं। गहरी रेखायों के द्वारा एक क्षेत्र दूसरे से अलग किया हुग्रा है। प्रभाव अलकारिक है। चित्र की गहनता को नेत्रों के समक्ष प्रस्तुत न करके संकेत मात्र किया गया हे। गौंगिन ने चित्र रचना का औरम्भ प्रभाववादी चित्रकार के रूप में किया, परन्तु आपने टूटे रंगों को छोड़ दिया। अगर आप हरा रंग दिखाना चाहते थे तो हरे रंग का एक मीटर एक सेन्टी-मीटर से अधिक हरा प्रभाव प्रदिश्तित करेगा। आपने एक प्रश्न किया कि पेड़ कैसा दिखाई देता हैं। उत्तर मिला हरा, तो अपनी पैलेट पर हरा उससे हरा, गहरा हरा आदि सभी प्रकार के हरे रंगों का प्रयोग किया जाय। परछाई दिखाने के लिए नीला रंग प्रयोग किया जाय।

गौगन ने विषय पर अधिक बल दिया मालूम पड़ता है आप प्राचीन विचारघारा के व्यक्ति थे। प्राचीन रंगीली सम्यता में पले होने क कारण आपने अपनी कृतियों में सूर्य की चमक, छ।या रंग और मुद्रा सबको आकृतियों से सम्बन्धित कर दिया है। ये सब अप्राकृतिक है परन्तु वातावरण में शान्ति है। आपकी एक कृति 'दी डे आफ दी गौड" है। इसमें घरातल सम्पन्न रंगों के क्षेत्र का है। इसकी स्पष्ट परभाषित आकृतियां किनारे आदि रेखा का आलेखन और मधुरलय उपस्थित करते हैं। प्राचीन प्रवृतियों और वातावरण के द्वारा विषय और अभिव्यक्ति की विधि को स्पष्ट किया गया हैं। आपकी माता पेरूवियन थी, वालक की दशा में आप लीना में रहे और नवयुक्त की भांति आप अयन वृत के क्षेत्र के समुद्री व्यक्ति थे। बाद में आपने फाँस में मध्यकालीन शीशे के प्रयोग को समक्त लिया। करीब करीब सभी प्रकार की कला जैसे पूर्वीय कला, कपड़े पर के आलेखन, जापान की प्रिट और इसीं प्रकार की प्राचीन कला आपका विषय था, यही अधिकतर पेरिस का आकर्षण बन रहा था। दक्षिणी समुद्र के टापुओं में आपने साधा-

रए। जीवन व्यतीत किया श्रीर वही कला कृतियों को जन्म दिया।

सिमाबू से रूबिन तक की चित्रकला में धरातल के ग्रालेखन, पैलेट की सम्पन्नता थी यहाँ एक रंग दूसरे से मिश्रित हो जाता है। जैसा प्रभाववादी कला में जहां भिलमिलाते प्रकाश में सब लोप हो जाता है इस चित्र रचना में ग्राणित रंगों के निशान दिखाई देते हैं। स्यूरट ग्राँर सेजान ने ढाँचे के टोसपन ग्रीर गहराई की व्यवस्था पर ग्रधिक बल दिया था, बैनगफ ग्रीर गौगिन ने सपाट नमूने के ग्रालेखन सतुलन ग्रीर विरोध के रङ्गों के क्षेत्र का प्रयोग किया ग्रीर रेखाग्रों पर ग्रधिक बल दिया जैसा वाइजेनटाइन, मुसलमानी, पूर्वी ग्रीर प्राचीन कला में पाया जाता हैं। स्यूरेट ग्रीर सेजान का माध्यम बौद्धिक ग्रीर वैज्ञानिक था। वैनगफ ग्रीर गौगिन ने उसको ठीक किया ग्रीर पूर्ण नियंत्रण रखा। केमरा के सादृश्य चित्रण का भी ग्रापने विरोध किया ग्रीर नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया। गौगिन के हरे घोड़ों ग्रीर मध्यकालीन शीशे के चित्रण में नवीन सिद्धाँतों की खोज पाते है। इसमें महात्मा ईसा के बाल नीले रङ्ग से व्यक्त किये हैं।

स्यूटट, संजान वैनगफ, श्रौर गौगिन के चित्रों में बहुत से मस्तिष्कों का प्रभाव है श्रौर एक प्रकार से सांकेतिक है। प्रभाववाद को प्राचीन रूढिवादी श्रस्वीकार किया गया परन्तु यह तभी तक रहा जब तक कि कौरवेट श्रौर वारविजन समूह को पहिचान न सके। परम्परा प्राचीन परिवार के समान है इसका प्रत्येक नवीन युग के साथ नवीकरण होना श्रावश्यक है। कला में परम्परा का उद्देश्य गुणों की वपौती है। इनको सहन ही नहीं किया जाना चाहिए बिल्क विकसित श्रौर प्रगतिशील बनना चाहिय। परम्परा में विकास नहीं है यह बात मानने योग्य नहीं। जो विशेष विचार साधारण विचारों से प्रभावित होते हैं वे सदंव माननीय होते हैं। इस प्रकार के परम्परागत विचार कभी भी गतिहीन नहीं होते।

ग्रधिकतर चित्रकार स्यूरट, सैजान वैनग्फ ग्रोर गौगिन द्वारा उभारी हुई प्रवृतियों पर ग्रपनी रचना कर रहे हैं। प्राचीन गुरुग्रों की कला कृतियों को ग्रधिक महत्व देते हैं, १६ वीं शती के चित्रकारों ने समस्याग्रों को जन्म दिया उनका निराकरण किया, ग्रोर इतने प्रभावशाली ग्रोर गहरे नवीन प्रयोग किये कि उनका प्रभाव ग्रभी तक है ग्रोर ग्रागे भी रहेगा ऐसा विश्वास है। कुछ चित्रकार वाहरी रूप को ग्रनुभव करके उसको भिन्न भिन्न रङ्गों के साथ

चित्रित करते हैं, दूसरे प्रकार के नवीन खोज, नवीन उपायों क द्वारा नवीन प्रयोग करते हैं। वर्तमान काल में योहप के चित्रकारों में भिन्न-भिन्न समुदायों श्रीर कला गुरुश्रों के श्रनुकरण की भावना बलवती है। स्यूटट सैजान-पिकासो यह घनवादी हैं। वेनगफ—गौगिन-मैटीसी-श्रभिव्यंजनावादी कहलाते हैं।

तत्कालीन परिस्थिति को व्यक्त करने वाले कुछ चित्रकार उल्लेखनीय हैं पायरे वौनार्ड (१८६७-१६४७ ई०) उनमें से एक हैं। यह भिन्न मत वाले प्रभाववादी चित्रकार कहलाते हैं। कारएा यह है कि ग्रापने प्रभाववाद के विषयाश्रित दृष्टिकोएा को कल्पना के क्षेत्र में पहुंचा दिया है। इसमें व्यक्तिगत मुद्रा का पुट लगा दिया है। ग्रापका रङ्ग के प्रयोग का क्षेत्र संकीएाँ तो था परन्तु चचलता ग्रिषिक थी। चित्र में उष्णा प्रकाश देकर चित्र को चमक-दार चित्र यबनिका में परिवर्तित कर दिया। गैनार्ड ने ग्रिषकतर सुन्दर धरातलों की रचना की। विषयाश्रित यथार्थवाद पर ग्रिषक बल नहीं दिया। काव्यात्मक कल्पनाओं को ग्रिषक महत्व दिया जिससे ढांचे रहित ग्राकृतियों में एक रूपता रहे।

हेनरी रूसो, ली डौनीर (१८४४-१६१० ई०) दूसरा एकांत वासी चित्र-कार था। ग्राप एक लोक चित्र कलाकार थे। जब वायोलिन बजाते वजाते थक जाते थे तो चित्र रचना करने लग जाते थे। ग्रापके जङ्गल के दृश्य में ग्राकृतियाँ, रङ्ग उनका सबन्ध, इकाई की व्यवस्था ग्रादि से सौंदर्यात्मक सपाट ग्रालेखन बनता है। रेखाग्रों के गुरा इसमें बहुत हैं।

हेनरी मेटीसी (१८६६६०-) ने भी वाहय संसार की मन सम्बन्धी प्रतिक्रिया के साथ प्रवेश किया। ग्रापने वौग्यूरो ग्रीर व्यूग्नोवस के कला स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी। उस समय फाँस की चित्रकला में क्या क्या उबाल ग्रा रहा था ग्रापको ग्रवगत नथा। धीरे धीरे ग्रापको नवीन ग्राँदोलनों का ज्ञान हुआ ग्रीर "लोव" में ग्रध्ययन करने के पश्चात देश विदेश की यात्रा की। धीरे धीरे पूर्वी रङ्गों, प्राचीन कपड़े, फारस के लघु चित्र, बर्तन, मध्यकालीन शीशे, ग्रीर जापानी प्रिट का ज्ञान हुआ। ग्रारम्भिक काल में घनवाद के प्रभाव से ग्रापने गंभीर रङ्गों का प्रयोग किया, ग्रापके विशेष रङ्ग, उतने ही प्रभावोत्पादक थे जितने उनसे सम्बन्धित विरोधी रङ्ग। ये रङ्ग कभी ग्राश्चर्य चिकत कर देने वाले. कंभी शान्त रूप से संतुलित ग्रीर चित्रकार की



मैटिसी (१६२२ ई०) का हलके गुलाली टेबिल क्लाथ पर स्टिल लाइफ (पदार्थ चित्रण) (म्रार्ट इन्स्टीट्यूट म्राफ शिकागो)

नवीनता के लिये खोज के प्रदर्शक थे। "रिवेरा" में रह कर भ्रापते कुछ चित्रों को जन्म दिया। "दी व्हाहट प्लूमस" ग्रौर इसी प्रकार के कितने ही पदार्थ चित्रता चित्रत किये। इस प्रकार की कला के ग्रंतर्गत धरातल का उतार चढाव, धरातल की रचना का उद्देश, श्रक्षरों के द्वारा रेखाग्रों से सजावट ग्रौर सपाट रङ्गों के क्षेत्रों से सुसज्जित करना प्रमुख श्रङ्ग बन गया। गहराई को दिखलाने के लिए बलों के परिवर्तन का प्रयोग है परन्तु मेल दो श्रथवा तीन मापों के प्रयोग से ग्रधिक सुखद हो गया है। ग्रापका एक चित्र "स्टिल लाइफ" ग्रौर "एपिल्स ग्रौन ए पिंक टेविल क्लीथ" में ग्रंग्रभूमि में उष्ण रङ्ग है ग्रौर समूह ठोस है। उसके साथ विशाल शान्त वक्र है ग्रौर कोगा है। वे शीतल नीले रङ्गों के लिये हार का कार्य करते हैं।

मेटिसी (Les fauves) लेम फौवस समूह के थे। इस समूह में कुछ ग्रौर चित्रकारों के नाम भी उल्लेखनीय हैं। हेनरी मेटिसी के ग्रतिरिक्त एन्ड्रो डिरेन, (१८८० ई०) मौरिस डी ला मिनिक (१८७६ ई०) जार्ज ब्राक (१८८१ ई०-) जोर्जस रौल्ट (१८७१ ई०) रस्रौल डूफी (१८७७ ई०) एमिली ग्रौथन फीज (१८७६ ई०) चाल्स डूफोजने (१८७६-१९३८ ई०) एन्ड्रेडी सीजीन जैक (१८८४ ई०) इनको जंगली पशुस्रों का नाम १६०५ ई० में उपहास के रूप में सेलन डी औटोमन में दिया गया था। स्वतन्त्र ग्राभिन्यिक्त की भावना इस सब प्रकार के समूहों में ग्राधिक बलवती थी। विभिन्न मार्गों को खोजकर स्वतन्त्र अनुसंधान की धारणा से ये प्रभावित थे। ये चित्रकार बड़े निप्ण थे और उत्साह इनमें श्रसीम था। इन्होंने धरातल को सम्पन्न रचना प्रदान की। कही मधूर रेखा की अभिब्यक्ति कहीं सघर्ष पूर्ण रंगों प्रभाव, कहीं सीमित रंग, जितनी विधियां चित्रण की थी उतने ही विषयों पर चित्र रचना की थी। ग्रिभिव्यंजना वादी चित्रकारों की कलाकृतियाँ को पेरिस के "ग्राफीमल" चित्रकारों से मिलान करने पर शैली, विषय ग्रीर रङ्ग योजना का अन्तर स्पष्ट हो जाता है। अभिव्यजना वादी कलाकारों ने वेनगफ ग्रौर गौगिन की शैली को विस्तारित किया। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी की कला को प्रोत्साहित किया। उनका ग्रंशदान घरातल की सम्प-न्नता ग्रौर उसका मूल्य ग्रौर भावुकता पूर्ण सीमित रङ्गों के प्रयोग में ही निहित है। राउल्ट को प्रत्येक रचना में भारी रेखाओं के प्रयोग की अधिक म्राभिरूचि थी। प्रत्येक रङ्ग के क्षेत्र में एक एक रङ्ग की विभिन्न प्रवित्यां मध्यकालीन शीशे के प्रयोग का प्रभाव प्रदर्शित करती थी। ग्रापने अनुरूपता

में इस टेकनिक के साथ वाइजेनटाइन आकृतियों को महत्व दिया। इस प्रकार धार्मिक संतोष का प्रदर्शन हुग्रा। प्रभावोत्तर वादी चित्रकारों में सेजान के परचात स्पेन निवासी पेविलो पिकासो (१८८१ ई०) का नाम ग्राता है। ग्रापकी स्पेन की गहनता, मध्यकात्रीन लघु चित्रों की श्राकृतियां ग्रीर भित्ति चित्र ग्रादि ग्रापकी कला की पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। जब पिकासो १६०५ ई० में पेरिस में निवास करने लगे तो ग्रापको लोकाचारी समस्याग्रों ने प्रभावित कर दिया ग्रीर ग्राप उसके समाधान में लग गये।

पिकासो अपने प्रयोगों में सतत प्रयत्नशील रहे। स्रापने विभिन्न प्रकार से भनेकानेक शैलियो को प्रयोग करते हुए चित्र रचना की। लिनारडो की भांति ग्राप भी उद्देश्य से प्रभावित थे ग्रीर कला विशेषकर चित्रकता के क्षेत्र में अधिकाधिक खोज के इच्छुक थे। लिनारडो अपने समय के अनुसार दृढ़ परम्परावादी, श्रीर संकीर्ण दृष्टिकोए। वाले थे इसके विपरीत पिकासो सर्वत्र वासी विश्व व्यापकता ग्रीर व्यक्तितव से प्रभावित थे। स्पेन की गम्भीर यथार्थवादी चित्रकला प्रभाववादी मुद्रा में चटकीले रङ्गों से प्रदर्शित थी परन्त् यहां चित्रकार ने स्पेन की देशी आकृतियों को नीली प्रवृति दी। पिकासो के इस युग को "ब्लू पीरियड" कहा जायगा । इसके पश्चात् रस्सी पकड़ने वाला नट, भांगा, और इसी प्रकार की और आकृतियों की श्रंखला बन गई जिसमें रङ्ग की चचलता मुख्य थी। इस प्रकार का एक चित्र 'दी वोमेन विघ ए फैन'' में चित्रकार ने गुलाबी रंग से मूर्तिवत श्राकृतियों को जन्म दिया। यह "रोज पीरियड" है। इन चित्रों में ग्रीक की मूर्ति कला का प्रभाव है। ऐसा ही एक चित्र "वोमैन विद लोब्ज" है। एक चित्र "गरट्रड स्टेन" में मुखा-कृति बुकी पहिने है, स्थूलता में ठोसपन है, यह सब नीग्रो की मूर्ति कला से मिलती है। इससे पिकासो को भाव की विधिवत समस्या के समाधान का अवसर है। इस कार्य में पिकासो और उसके साथी आकृति की समालोचना के द्वारा उसके विशेष भागों के व्यक्त करने में तत्पर थे। ये चित्रकार जार्जस व्रोक (१८८१ ई०) एलवर्ट लिपोन ग्लीजेज, (१८८१ ई०) जीन मैट जिंगर (१८८३ ई०) मारसैल डचैम्प (१८८७ ई०) फ्रांसिस पिकाविया (१८७8 ई०) फरनेन्ड लेजर (१८८१) श्रीर जान ग्रिस (१८८७-१६२७ ई०) थे। यह प्रशाली केमरा की विशेष साद्श्य ग्रीर प्रभाववादी चित्रकारों के भिल-मिलाते धरातलों के प्रति एक चुनौती थी। ग्रारम्भ में इसको विवरण का प्रतिनिधित्व करने वाली माकृतियों के द्वारा व्यक्त किया। बहुधा बहुत से

पक्षों को व्यक्त किया। रगों को मध्यस्थ रगों में बदल दिया। इस सब प्रकार की चित्रण शैली का यह फल हुन्ना कि चित्रकला में घनवाद का जन्म हो गया।

घनबाद का उद्देश्य पिकासो और उसके साथियों का परिहास करना था। ग्रारम्भ में इसको विश्लेष एगात्मक धनवाद कहा गया। इसका उहेश्य भाकृति की खोज भौर उसका विश्लेषगात्मक परिचय था। इसको वैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें स्राकृतियों का विश्लेषणा करने का प्रयत्न है। मारसेल डी केम्प का एक चित्र 'नुड डिसेडिंग दी स्टेयर्स' है, इस चित्र में चौथे माप को व्यक्त करने का प्रयत्न है। घनवाद में बड़ी तपस्या भीर साधना है। नियंत्रएा भ्रसीम है। स्रतः यह स्रावश्यक था कि यह विक-सित होता ग्रौर प्रकार के विकार में चित्रकार को पूर्ण स्वतन्त्रता मिलती भीर कछ मौलिक रूप से खोज कर सकता। अतः पिकासो ने इस प्रकार भावों को व्यक्त करने के लिए चमकीले रंगों का प्रयोग स्वतन्त्रता श्रीर दढ़ता से किया और घरातल को सम्पन्न बनाने का प्रयत्न किया। "दी थी म्यजीस्यिन" में घनवाद की पराकाष्ठा है। साथ साथ कुछ पदार्थ चित्रण भी इसी प्रकार के है, जैसे 'ग्रीन स्टिल लाइफ" में भी वही बात स्पष्ट होती है। इस प्रकार के पदार्थ चित्रणा में धरातल की विशेषता को अधिक महत्व देना है। धरातलों को सम्पन्न बनाने और उनको चित्रकार की इच्छानुसार करने के लिए पिकासो, ब्रोक ग्रादि ने ग्रनेकानेक प्रकार के प्रयोग किये। कागज के टुकड़े, कपड़ा, ताश और इसी प्रकार के अन्य साधनों का प्रयोग किया। कभी २ बालु को भी रंग में मिला दिया जिससे घरातल खुरदरा हो जाय। इस प्रकार की रचना को "पैपियर्स कौलिस" कहते हैं। इससे चित्रकार को किसी संकीर्ग्य क्षेत्र में न रहना पड़ा बल्कि लचलचा माध्यम करने का अधिक अवसर मिला। पिकासो ने संयोगात्मक धनवाद में रचना करते समय ग्रपनी चित्र रचना में एक परिवर्तन किया। वह परिवर्तन इन-ग्रेस की भांति यथार्थवादी रेखा चित्रण की ग्रोर था ग्रीर ग्रीक रोम की शैली में विशाल श्राकृतियों की रचना की। इस शैली में श्रापका एक चित्र "वोमेन इन व्हाइट" है। अनुमानतः १६२५ ई० के आसपास पुनः एक परि-वर्तन हु या और विकृत ग्राकृतियों को कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में व्यक्त करना भारम्भ कर दिया। इस प्रकार की बहुत सी आकृतियां भारी चक्करदार भीर सम्पन्न रंगों में चित्रित की । १६३७ ई० में पिकासो

ने "यूरिनका" चित्र की रचना की। इस चित्रए में श्रापने सफेद, काला श्रीर भूरे रंग का ही प्रयोग किया। रंगों को प्रयोग करते समय यह ध्यान रहा कि कहीं यह स्पेन के गृह युद्ध में समस्त ढाचा नष्ट न हो जाय। विषय की दृष्टि से सम्पूर्ण विषय के सम्बन्ध में श्रापने संक्षेप वस्तु में तीष्ण कौरण के प्रयोग को रेखा, बल, श्रीर श्राकृति के विरोध भास से इस प्रकार समन्वित किया कि इस चित्र रचना में श्रसत्याभास का नियंत्रित विष्लव दृष्टिगोचर होता है।

घनवाद की शैली कठोर और नियंत्रित ग्रावश्यकताग्रों का संग्रह था। बहुत से चित्रकारों ने पिकासो की भाँति इसमें से भी नवीन खोज की थीं। पिकासो भी उनमें से एक थे और दूसरे प्रमुख चित्रकार जाजंस क्र के ने ग्राकृतियों के भागों को समतल घरातल में चित्रित करने को सजग रखा। ग्रापने यह विचार नहीं किया कि यह चित्र प्रतिनिधित्व करता है ग्रथवा नहीं। ग्राप एक सिद्धान्त पर दृढ़ रहे कि चित्र एक समतल धरोतल है ग्रौर सदैव समतल धरातल ही रहना चाहिये। इसको मजीव बनाने के लिए रेखा, रंग और टेक्सचर की सहायता लीं जानी चाहिये। ब्रेक महोदय का कथन हैं कि चित्र रचना का उद्देश्य कहानी सम्बन्धी यथार्थ की पुनः निर्मित करना नहीं है बल्कि एक चित्रात्मक यथार्थ को पुनः निर्माण करना है। जो कुछ भी हम रचना चाहते हैं उसकी हमें प्रतिलिपि नहीं करनी चाहिये। वस्तु का कोई भी पक्ष नकल करने के लिए नहीं है क्योंकि वस्तु का पक्ष तो उसका फल ग्रथवा परिणाम है।

ब्रोक महोदय के चित्र कोमलता पूर्ण शीघ्रग्राही थे। फरनेन्ड लेजर के चित्र संयोगात्मक धनुवादी चित्र थे। अतः एक दूसरे का विरोध था। लेजर महोदय के चित्रों में तेज कठोर और मशीन के समान अनुरूपता थी। 'थ्री बोमेन'' चित्र में जो गुरा पाये जाते हैं वे गुरा आपकी आकृतियों में पूर्णत्या प्राप्त होते हैं। वास्तव में उन्होंने एक फैक्ट्री के किन्हीं भागों को और उसकी मशीनरी के किन्ही भागों को विचारात्मक सामिग्री के रूप में ग्र रा किया है और उसमें सीमित रंगों जैसे लाल, काले और विभिन्न भूरे का प्रयोग किया है। इसके अन्तिरक्त वे चमकदार पेलेट का भी प्रयोग कर सकते हैं।

चित्रकली में सक्षेप का एक तार्किक परिस्ताम होता है। इसमें प्रति-निधित्व कॅरने बाले तत्वों का प्रभाव होता।है। प्रतः संगतपूर्ण अपील नहीं होती है। इसका उद्देश्य भावुक प्रतिक्रियाश्रों को विधिवत तत्वों की श्रोर उत्ते जित करना है, श्रोर उनका रेखा, प्रकाश, श्रम्धकार, रंग, टेक्स्चर श्रोर स्थान से सम्बन्ध स्थापित करना है। श्राकृति स्वय यदि शुद्ध श्राकृति है तो विषय का रूप धारण कर लेता है।

रसन वासिले केन्डनिस्के (१८६६-१९४४ ई०) को चित्रकला के प्रत्येक तत्वों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव का पूर्ण ज्ञान था। घनवाद के साथ श्रापकी चित्रकला में विषयाश्रितता का श्रभाव यह था। उन तत्वों के मनोवैज्ञानिक प्रबन्ध से भली भांति जिन तत्वों में प्रतिनिधित्व करने का ग्रभाव पाया जाता है। इस शैली के अन्य चित्रकार रसियन कारमीरी मैलैविच (१८७८-१६३५ ई०) एलेक-जेन्डर रोडेहेनको (१८९१ ई०) स्रौर नीदरलैंड के विख्यात नव रूप देने वाले चित्रकार पाइट कोरनेलिस मौन्ड्रयन (१८७२-१६४४ ई०) का नाम उल्लेखनीय है। एक वर्गाकार चित्र में जहाँ रेखायें क्षेत्र स्रोर रग स्रसंतुलित हैं यदि संतुलन भंग नहीं किया जाता तो कोई परिवर्तन सम्भव नहीं है। इस चित्रए में काला, सफेद, ग्रीर थोड़े लाल का प्रयोग है। खड़ी ग्रीर पड़ी रेखाओं का सन्तुलन है। न कोई कर्गहैन बक्र। इस कला में ग्राधिकतर श्राकृति है श्रीर सब कलाग्रों के लिये एक ही तत्व की व्यवस्था है। यह प्रभाव घरातल, स्यूल, पोस्टर, विज्ञापन की ग्रन्य वस्तुये पुस्तक का श्रालेखन श्रीर दूसरे श्रोद्योगिक कलाश्रों में स्पष्ट दिष्टगोचर होता है।

भावात्मक ग्रीर श्रविषयाश्रित कला साधारएातया जनता की समभ में नहीं ग्रा पाती है। जब तक जीव तत्व की स्वाभाविक बुद्धि के उत्तरों को हम भली भाँति नहीं समभ पाते, दृष्टि सम्बन्धी जिटलता में ग्रालेखन का क्या कार्य है, लय का शरीर तथा ससार की गित से क्या सम्बन्ध है पदार्थ श्रीर भाव में प्रतीकवाद की ग्रनजान ग्रपील का ज्ञान नहीं होता, साधारण रंग, प्रवृति ग्रादि का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता हम कला के विधिवत तत्वों से ग्रानन्द ग्रीर सन्तोष प्राप्त नहीं कर सकते।

इटली और जर्मनी में ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी घनवाद और अविषयाश्रित कला के सम्बम्ध में बिरोध प्रगट किया गया। इटली में भ विष्य बादी कलाकारों ने इससे भी अधिक लचीली प्रकार की अभिव्यक्ति की खोज की। भविष्यवादी चित्रकारों में ग्याकोमोबाला (१८७१ ई०) ल्यूगी रूसोलो (१८८५ ई०) अम्बर्टो वोसियोनी (१८२२-१६१६ ई०) और गिनो सँवैरिनी (१८८३ ई०) किव मारीनेटी इनके प्रतिनिधि वक्ता थे। इस शैली की कला की अभिव्यक्ति का उद्देश्य भूत की झ्रणा थी। इस प्रकार के प्रदर्शन में गित, स्थान और समय में जीवन और लय की अभिव्यक्ति है। अर्थात एक विचार जो वैज्ञानिक और रहस्यात्मक है व्यक्त किया गया है। गिनो सैंबैरिनी का एक चित्र (Au Bal Tabarin) यू बाल टेवेरिन में न तो स्वाभाविक सम्बन्धित तत्वों के अन्तर्गत आकृति का विश्लेषणा है, न प्रत्येक तत्व का संयोग है, बल्कि वास्तविकता के अ्रशों का इस प्रकार सयोग है कि सब मिलकर नर्तक की गित का आभास देते हैं।

जर्मनी में विधिवत समस्याओं के सम्बन्ध में ग्रधिक एकाग्रता न थी। जर्मन ग्रभिव्यंजना वाद का उद्देश्य मन सम्बन्धी भावनाग्रीं की विषयाश्रित वास्तविकता में परिवर्तित करना था। ग्रधिकतर कट्टर जर्मन प्रतीकवाद के विपरीत थे। उनका कहना था कि उत्तरी क्षेत्र के निवासियों का स्वभाव कठोर है ग्रौर वे नोग दृढ़ ग्रौर वलवान तूलिका के कार्य--दृढ़ रेचायें, विरोधी बल ग्रीर गहरे रङ्ग श्रधिक पसन्द करते हैं ग्रतः प्रभाववाद के विरोध में थे। इन चित्रकारों ने केनवेस पर कठोर श्रीर शक्तिशाली चित्रणा, उचित रूप से व्यवस्थित श्रौर मानव भावनात्रों की गहन ग्रिमव्यक्ति की। जर्मन श्रीभ-व्यंजनावाद के ग्रन्तर्गत ग्रारम्भिक चित्रण ग्रौर उत्कीर्ण कला से रेखा पर माना, दृढ रङ्गों का प्रयोग, विषय पर मधिक बल. मौर प्रवृति की स्पष्टता है । इस देश के ग्रभिव्यंजनावादी चित्रकार ग्रधिकतर स्केन्डेनेविया के निवासी थे। एडवर्ड म्यून्च (१८६३-१९४४ ई०) अरनेस्ट लडविंग किरचनर (१८८० १६३८ ई०) मैंक्स पेचिस्टेन (१८८१ ई०) एमिल नौलेंड (१८६७ ई०) रुसी वैसले केनिडनस्काई (१८६६-१९४४ ई०) स्विटजर लैंड निवासी पौल ली (१८७६-१६४० ई०) भ्रास्ट्रेलिया भ्रौर जेकोस्लेविया भ्रौस्कर कोकोस्चका (१८८६ ई०) कार्ल होफर (१८७८ ई०) मैक्स वैकमैन (१८८४ ई०) रौजोल्ट यदिप फ्रांस देश का था परन्तु सपुदाय में सम्मलित था, श्रीर पेरिस के ग्रभिव्यजनावाद के समकालीन था, ग्रतः इसका उत्थान ग्रावश्यक था। यह "वाद" बहुत सी परिस्थितियों में होकर ग्रग्रसर हुग्रा। परन्तु इस शैली के चित्रकारों में कुछ ने स्वतन्त्र शैली को भी अपनाया। जर्मन अभिव्यंजना वादी चित्रकारों में एमिल नौलडे का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनकी बहुत सी कृतियों के देखने से ज्ञात होता है कि कहीं कहीं पर प्रवृति में उदासीनता

ग्रीर भावनाग्रों में रहस्यात्मकता है। इसके विपरीत कोकोस्चका के चित्रों में तूलिका की दृढ़ चोटों से चित्रएा ग्रीर भावुक प्रकृति के लिए निकास है। वकमेन की चित्रएा शैली में नाटकीय ग्रलङ्कारिकता है। गहरे रङ्ग ग्रीर भारी रेखाग्रों का प्रयोग है। ग्रापने दृढ़ ग्रीर कठोर शक्ति के द्वारा केनवेस को ग्राधिक दृढ़ ग्रीर प्रभावशाली बना दिया है।

१६२० ई० में जर्मनी में यथार्थवाद का पूनुरुत्थान हुआ। इस समुदाय के चित्रकारों में मेक्स वैकमेन सम्मिलत है। आप पहिले अभिव्यंजनावादी थे इसके अतिरिक्त औटो डिक्स (१८६१ ई०) जोर्ज ग्रोज (१८६३ ई०) थे। ग्रोज ने अपनी शक्ति को सामाजिक उपहासों के व्यक्त करने में उसी प्रकार प्रयोग किया जिस प्रकार गोआ और डौमीर ने किया था। हरवर्ट रीड के शब्दों में "Every where his sensitive technique has its fine surgical beauty," ग्रोज की कला में वह शक्ति है जो सचेतन टेकनिक के द्वारा सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन कर सकती है।

इसी समय स्विटजरलेंड से एक नवीन "बाद" का जन्म हुआ जर्मनी, फांस और योरुप के विभिन्न देशों में उसके वीज बोये गये। इसको (Dadaism) दादावाद कहा गया है। इसका प्रार्दुभाव तत्कालीन समाज से झिंगा के फलस्वरूप था। प्रथम विश्व युद्ध के कारएगों में समाज में झिंगा और गहरी भ्रांति भी थी। कला में दादावाद भी उसी की प्रतिक्रिया है। इसके मुख्य चित्रकार फोंच हेन्स आर्प (१८८० ई०) जर्मनी का मेक्स इरनेस्ट (१८६१ ई०) थ्रौर अमरीका का मेन रे (१८६० ई०) थे। यह "वाद" अनुमानतः १६१६ ई० से १६२२ ई० तक प्रचलित रहा। घनवाद की शीतल और नियंत्रित आवश्यकतायों और नकली,परिहास पूर्ण,और सनक पूर्ण स्वामाविक अर्तज्ञान की अभिव्यक्ति के विरुद्ध आवाज उठाकर उस भाव को चित्रों में व्यक्त करना इस 'वाद" का उद्देश था। आर्प महोदय ने जो चित्र रचना की थी वह सबसे कर्कश, अविषयाश्रित और उत्कीण कला के समान चित्र थे। इनका आधार ज्यामितीय और एक प्रकार के साधारण पशुआों की आकृति था इस समुदाय में सबसे विशेष प्रकार की कला कृतियां आर्प और अरनस्ट के साथियों की स्वीकार की जाती है।

दादाबाद चित्रकारों में एक कदम आगे अर्धज्ञान और स्वप्न के संसार का चित्रण करने वाले एक समुदाय को 'अति यथार्थवादी' (Snr realist)

कहा गया है । इन कलाकारों ने इस क्षेत्र में वास्तविक यथार्थवाद का अनुभव किया। १६२४ ई॰ में कवि एन्ड्रेब्रेटन ने (Manife te du sur realism) मेनीफेस्ट डू सर रियलिज्म में इस कला के दर्शन को व्वक्त किया था। श्रधिकतर 'वाद' जो चित्रकला में पाए जाते हैं वे साहित्य की देन हैं। एक ग्रोर तर्क के शीतल ग्रौर शुष्क हथियार इसके विपरीत दूसरी श्रीर अर्ध चेतन श्रीर स्वप्न के संसार के विचारों का जादू है। इन दोनों विरोधी बातों को स्वप्न ग्रीर वास्तविकता से मिलाकर एक रूप देने का उद्देश्य मृति यथार्थवादी चित्रकारों का था। यही भावना इन चित्रकारों की कुला कृतियों का आधार है। इस समुदाय के आर्प और अरनेस्ट के अतिरिक्त स्पेन के सालवेडोर डाली (१६०४ - ), जान मीरो (१८६३ — इटली के गाग्रौर गियो डी चिरीको (१८८८ ), रूस के मार्क चैंगल (१८८७ - ), फांस के एन्ड्रेमेंसन (१८६६ - ) स्रौर यूवस टेनगार्ड (१९००-- ), चिलियन रोवर्टी माटा इक्तैरेन (१९११-- ) हैं। इस शैली के चित्रकार स्वप्न के संसार श्रीर जीवन से श्रसम्बन्धित वास्तविक ससार की वस्तुयें के प्राप्त भागों को चित्रित करते हैं। इस शैत्री में विषय का विशेष महत्व है। इन चित्रकारों को पदार्थ की ग्रपेक्षा श्राकृतियां अधिक महत्व पूर्ण प्रतीत होती हैं । व्यक्ति में उत्ते जना उत्पन्न करना इस कला की सामिग्री है। अति यथार्थ वाद चित्र उद्विग्न और ग्राइचर्य चिकत करने वाले ही नहीं होते हैं, बलिक इन चित्रों के अवलोकन से हृदय में एक तरग उठती है। जो लोग इस शैली के चित्रों को देखते हैं वे तुरन्त ग्राने द्वैनिक जीवन की घटनाओं की पुनरावृति करने लग जाते है। वे इन चित्रों के महान काल्पनिक गुर्गों को सरलता से नहीं समभ पाते है। इनको देखकर वे अम में पड़ जाते हैं। इतने पर भी वे चित्र की महानता को नहीं समफ पाते है। डाली का एक चित्र "दी परसिसटेन्स आफ मैंमोरी" में चित्रकार तूलिका के चित्रण में अधिक सजग है। इस चित्रण से ज्वाहरात के समान गुरंग वाला कड़ा घरातल चित्रित किया जाता है। यह अपने आप में देखने में सुन्दर प्रतीत होता है। अर्थ चेतन ने स्वेच्छा पूर्वक, ज्ञान रहित, स्रावाहन की ग्राकित रूप में रचना की व्यवस्था की है गहरी वर्जित ग्रग्रभूमि में नीली मुखाकृति वाली घड़ियाँ अपूर्ण भाकृतियों पर टंगी हुई हैं। एक कुन्दा पेड़ आदि को देखने से नेत्र गहने दृष्टि में पहुच जाते हैं। एक तरफ सूर्य से प्रकाशित फासला, शीतल नीला रंग नीले हरे और पीले रंग के सम्पर्क से

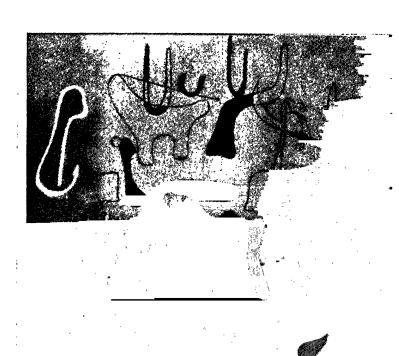

जान मीरो १९३३ ई० का चित्र 'कम्पोजीशन'
म्यूजियम स्राफ माडर्न स्रार्ट, न्यूयार्क)

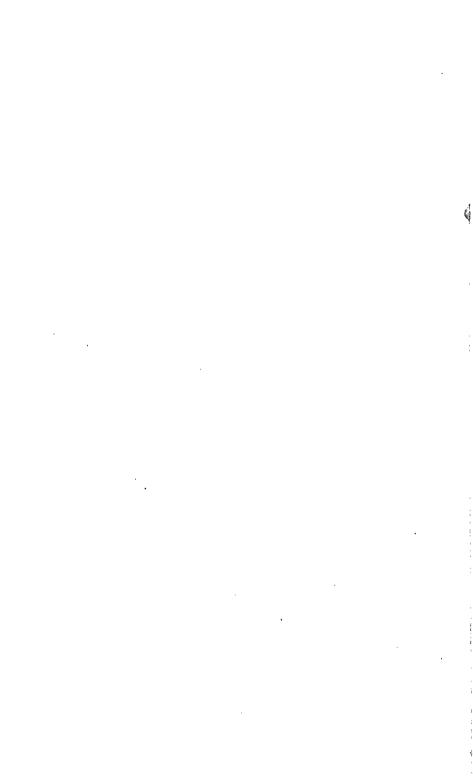

शान्ति प्रदान करता है।

जौन मीरो की भिन्न रचना हलके रंगों की होती थी। आप डाली के गहरे रंग के प्रयोग करने की बिचार धारा से प्रभावित न थे। आप कैंटै-लोनिया की परम्परा को अनुकरण करते थे। इसके अंतंगत भूरे रंगों की विशेषता अधिक थी। कल्पना के दूसरे चित्रकारों की भाँति लोकाचारिको में तर्क अपूर्ण, बौद्धिक और संक्षेपीय चित्रण के विरोधी थे। जान मीरो के सम्बन्ध में जे जे स्वीने ने इस प्रकार व्यक्त किया है।

I am attaching more and more importance to the subject matter of my work. To me it seems vital that a rich and robust theme should be present to give the spectator an immediate blow between the eyes before a second thought can interpose. In this way poetry, pictorially expressed, speaks its own language.'

ग्रापकी ग्रारम्भ की चित्रण शैली का एक उदाहरण 'हारले विवन्स फैस्टीवल' में म्रामोद प्रमोद के साथ जनता, पश्मीं, भौर दूसरी म्राकृतियाँ चटकीले भूरे रगों से विशेष कर प्राथमिक रंग, काला और सफेद और तटस्थ रंगों की पृष्ठभूमि के साथ चित्रित हैं। इन सबका विभाजन इस प्रकार हुआं है कि दुष्टा को उत्सव की प्रफुल्लत गति की श्रीर संकेत करते हैं। इन चित्र-कारों ने भ्राकृति को सरल कर दिया, भिन्न-भिन्न माध्यमों का प्रयोग किया। इस प्रकार वक रेखाओं और विशेष प्रकार के पशुओं की आकृति की चित्रित किया गया जिससे गतिपूर्ण रचना हुई। गहरे और मुक रंगों का प्रयोग विशेष था। मीरो की एक रचना 'कम्पोजीशन' है। इसमें पृष्ठभूमि में चार क्षेत्र हैं जिनका रंग अधिकतर गहरा है और लाल, नीली, हरी और काली माकृतियां तैरती हैं। कुछ रेखा कुछ ठोस भौर गम्भीर हैं, कहीं पर नाटकीय प्रभाव है जिसमें सफेद और लाल का प्रयोग है। ये तत्व एक चौखटे का निर्माण करते हैं जो विशाल है श्रीर उच्च प्रकार से सुसज्जित है। बहुत सी म्राकृतिया पहिचानने योग्य हैं। उदाहरण के लिए एक बैल मौर कुता। मीरो के सम्त्रन्थ में उनकी जीवनी लिखने वालों ने बतलाया है कि वे मशीन की तरह कार्य करते थे। जब श्रापकी तुलिका केनवेस के धरातल

पर चलती थी तो चेतनावस्था नहीं होती थी। स्वतश्चलित लेख, टेलीफोन आदि में कहा जाता है कि मीरो स्वयं नहीं समभा पाता था। एक प्रकार से वे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के ऐसे उदाहरए। होते थे कि अर्थ चेतन जीवन को थोड़े ही समभ में आते थे।

स्विस पौलली (१८७६-१६४० ई०) के चित्र शुद्ध कल्पना के सर्वोच्च सहजज्ञ चित्र थे। ग्राप जर्मन ग्राभिव्यंजनावादी चित्रकारों के गौथिक रेखा-चित्रण ग्रीर गौथिक कल्पना के उत्तराधिकारी स्वीकार किये जाते हैं। ग्रापको भ्रमात्मक कला से घृणा थी, ग्रतः ग्रापने बालकों की कला ग्रथवा प्राचीन कला को रेखा, रंग ग्रौर रचना के द्वारा केनवेस पर व्यक्त किया। एक प्रकार से ग्रापकी भावात्मक प्रतिक्रिया का यह एक ग्राफ कागज समभना चाहिए। ग्रापकी चित्र रचना एक स्पष्ट कल्पना की ग्रोर ग्रादेश करती है।

इस शैली के चित्रकार को मनोवैज्ञानिक अथवा किव की उपाधि अधिक उपयुक्त होगी। इनकी रचना में उच्च प्रकार के सौद्यांदमक गुणों का अभाव है। जिस ढांचे से इन्द्रियों को संतोष प्राप्त हो अति यथार्थवादी को यह रूप दिया जाएगा। चेतन अथवा अर्ध चेतन अवस्था में जो कुछ भी चित्रण इन चित्रकारों ने किया है, उसमें रेखा, प्रकाश, छाया, रंग, टेक्चर, और स्थान को दक्ष कलालकार के रूप में प्रयोग किया है और इस प्रकार के चित्रण में इनको पूर्णता प्राप्त थी ऐसा आभास होता है। मस्तिष्क की आंकृतियों को व्यक्तिगत प्रवृत्ति और प्रौवधिक योग्यता से इन चित्रकारों ने चातुर्यपूर्ण आलेखनों में इस प्रकार परिवर्तन किया कि वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं बर्टिक प्रत्येक विवरण का यथार्थ चित्रण है।

बीसवीं शताब्बी को न सँकी ग्रां किया जा सकता है न पूर्णतया 'वादों' में विभाजित किया जा सकता है। चित्रकारों ने नवीन खोज की। नवीन प्रगाली से रचना की। सबकी अपनी मौलिकता है। ग्वाटो से प्रभाववाद तक क्या-क्या विचार और शैली सम्बन्धी परिवर्तन हुए बड़ा बृहत विषय है। इस प्रकार की रचना में एक नवीन साइकला है। नवीन वृष्टिको ग्रा है। जैसा कि ग्रीक रोम कला के बाद वाइजैनटाइन हुम्रा, इसी प्रकार यहां भी विषय, शैली ग्रीर प्रगाली की विविधता है।



डाली का 'दी परसिसटेन्स आफ मैमोरी' १६३१ ई॰ (म्यूजियम आफ मार्डनं आर्ट न्यूयार्क में)

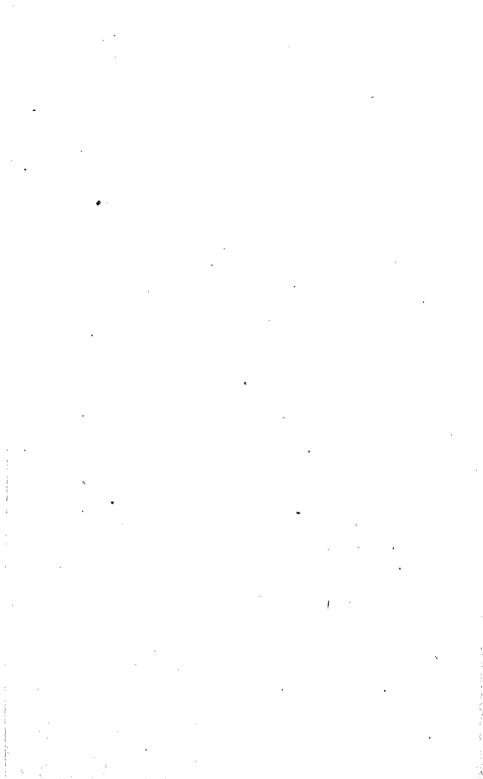

### संयुक्त राष्ट्र की चित्रकला

## **\$**3

१६ वीं व २० वीं शताब्दी में फाँस की चित्रकला बड़ी क्रान्तिकारी थी। योरुप और अमरीका का कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं था जो इससे प्रभावित न हुआ हो। १६ वीं शताब्दी में तो संयुक्त राष्ट्र कला के मामले में पेरिस की बोर दृष्टि लगाये हुये था। जब मध्य, केन्द्रीय और दक्षिणी अमरीका का स्पेन से राजनैतिक सम्बन्ध विच्छेद हो गया तो फांस के अतिरिक्त और किसकी शरण में जाते। अमरीका की जनता पर फाँस की अग्रगण्य चित्रण कला का गहरा प्रभाव पड़ा। १६१३ ई० के "आरमरी प्रदर्शन" से यह बात मली प्रकार से स्पष्ट हो गई। इसके पूर्व भी आर्थर की डेविस के विषयाश्रित वास्तिकता से संयुक्त राष्ट्र की जनता प्रभावित थी। कुछ चित्रकार फाँस के कला गुरुओं से जो शान प्राप्त करके आये थे उसको बराबर देखते रहे।

"ग्रारमरी प्रदर्शन" के पश्चात ३० वर्षी तक की चित्रकला को जानना कुछ ऐतिहासिक घटनाग्रों पर ग्राघारित है। इस काल में दो महायुद्ध हुये। प्रथम विश्व युद्ध का काल व्यापारी के लिए ईद का दिन था। जिन व्यापारियों ने कला कृतियों का संग्रह कर लिया था वे उससे भली प्रकार लाभ उठाने लगे। इसके पश्चात उदासी छा गई ग्रीर द्वितीय विश्व युद्ध ने संसार की सीमा को बड़ा संकीएं कर दिया। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का निकटतम पड़ोसी

हो गया। संयुक्त राष्ट्र की जनता स्रभी उत्साह पूर्ण है। यह वह स्थान है जहां योरुप, स्रफीका समीप स्रौर सुदूर पूर्व की जातियां स्राकर निवास करने लगी। प्रत्येक जाति की स्रपनी परम्परा स्रौर सिद्धांत होते है। यहां वे परम्परायों स्रौर सिद्धान्त मिलकर स्रमुकूल परम्परा का पालन करने लगे। यह स्रपूर्ण स्रौर स्रिक्षान्त मिलकर स्रमुकूल परम्परा का पालन करने लगे। यह स्रपूर्ण स्रौर स्रमिश्रित संस्कृति का सम्पर्क वाह्य संस्कृतियों से हुन्ना। स्रफीका तथा स्रमेरीका के स्रादि निवासियों से भी सम्पर्क होना स्वाभाविक था। इसके स्रतिरिक्त स्रधिकतर चित्रकार विदेशी थे। योरुप के स्रत्याचारों से प्रभावित हो कर बहुत से योरुप छोड़कर यहां स्राकर बस गये थे स्रौर यहां की शिक्षा सम्बन्धी तथा मौलिक रचनाभों में सिक्रय भाग लेने लगे। मशीन के स्रागमन का फल यह हुन्ना कि चित्रकार की स्थिति बदल गई। इसको समाज से स्रलग कर दिया। उसके चित्रों का क्षेत्र कला प्रदिशानी स्रौर कला संग्रहालय ही रह गये। चित्रकार स्राधिक संकट का शिकार हो गया। इतने पर भी चित्र रचना बड़ी उच्च कोटि की होने लगीं। स्रतः चित्रकला व्यक्तिगत हो गई उच्च चित्रकारों की क्रतियों का मूल्य होने लगा। यह भावना जाग्रत हो गई कि किसी प्रकार स्मरीका की स्रभिव्यक्ति चित्रत हो।

१६१३ ई॰ के आरमरी शों के फल स्वरूप संयुक्त राष्ट्र में कला के प्रति बड़ा उत्साह प्रदिश्ति किया गया और १६१७ई० में" सोसाइटी आफ इडिपेन्डेन्ट आरटिस्टस" की स्थापना हुई। जनता ने इस प्रगति का कोई स्वागत नहीं किया बिल्क यह सब परिहास का कारण बना। इस प्रकार चित्रकला के विधिवत गुणों की अवहेलना हुई। फांस के चित्रकारों को यह दुख का कारण हुआ। इसका प्रभाव यह पड़ा कि इन चित्रकारों ने रंगों के नवीन प्रयोग और भावात्मक चित्रण की और प्रवृत किया। बाहरी कला को अपनाने पर अधिक वल दिया। पिछले कला गुरूओं की कला कृतियों का अध्ययन किया जाय इस प्रकार की आवाज आरम्भ हो गई। कला की रचना में प्रगति हुई। इस नवीन खोज से चित्रकार का उत्साह बढ़ा। परन्तु चित्र रचना में बाहय चित्रण होने लगा। १६१३ ई० के बाद चित्रकला ने १६ थ २०वी शताब्दी की फांस और स्पेन की शैली को अपनाया।

एक छोटा सा समुदाय १६वी शताब्दी की शास्त्रीय शैली का अनुकरण करने लगा। एक इतना बड़ा समुदाय प्रभाववादी चित्रण करने लगा। प्रभाववादी चित्रण शैली के चित्रकार निफोर्ड बील (१८७६ ई०-)फ़ेडिरिक फी सीक (१८७४-१६३६ ई०) विलियम जेम्स ग्लेकिनस (१८७०-१६३०ई०) चाइल्ड हैसेम (१८५६ -- १६३५ ई०) ग्ररनेस्ट लो सन (१८७३ -- १६३६ई०) जान्स लाई (१८८०-१९४० ई०) थे। इस शैली के चित्रकारों का क्षेत्र आकृति, व्यक्ति चित्र ग्रीर देहाती चित्र, श्रादि रहा था। देहाती चित्रगा के करने वाले चित्रकारों का क्षेत्र इससे भ्रलग था। वे लोग कुछ परम्परा की रेखा का श्रनुकरएा करते थे। इन्होंने श्रपने चित्रों को रेनौर की शैंली के श्राध।र पर चित्रित किया । में लोग प्रभावोत्तरवाद से भी प्रभावित थे। ढाचों की रचना पर ग्रधिक बल देते थे। ग्रधिक चटकी ले रंग ग्रीर तूलिका का स्वतंत्र प्रयोग को भी इन्होंने अपनाया । इनका चित्रण विषयाश्रित होता था और उच्च श्रेगी का था। कभी २ सामाजिक समस्यात्रों का भी फंसाव होता था। इस प्रकार के चित्रकारों का एक ग्रलग समुदाय था जिनमें मुख्य वरनार्ड कारफी स्रील (१८८६ ई०-) लियौन कौल (१८८४ ई०-) गार्ड पेनीडू वौइस (१८८४ ई०-) कैनेथ हेज मिलर (१८७६ ई०-) एलेकजेन्डर बुक (१८६८ ई०-) यूजैने एडवर्ड स्पेचर (१८८३ ई०-) थे। इस समुदाय के पहिले चार चित्रकार दक्ष माने जाते थे। पेनी डू बाइस और मिलर की प्रवृति श्रधिकतर सामाजिक श्रनुमानों की श्रोर श्रधिक थी। यू जैनी स्पेचर को इस समुदाय का अधिनायक कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। ग्रापके चित्रों में ग्राकृति के चित्रण में दक्षता पाते हैं। भावना ग्रथवा रचना सम्बन्धी गुर्गों में रंग श्रोर रोगन का विचार श्रपना महत्व रखता था। इन चित्रकारों की विषयाश्रितता के विरोध में वाल्ट कृहन (१८८० ई०-) ग्राकृति को श्रधिक भावात्मकता से देखता था। श्रीर उसको गहन करने का प्रयत्न करता था। वाल्ट कुहुन की श्राकृति को श्रिधक सरल करने की श्रिधक श्रभिरुचि थी। कुहुन को संक्षेपवाद के चित्रण शैली में भी सम्मलित किया जा सकता है। श्रापके श्रभिव्यक्ति के माध्यम श्रीर मार्ग विभिन्त थे संक्षेपवाद के चित्रकार कुहुन के प्रतिरिक्त मेक्स वेवर (१८८१ ई०-) मार्सडन हार्टले (१८७७-१९४३ई०)जान मेरिन (१८७० ई०-) चाल्स शीलर (१८८३ई०-) चाल्स डीमथ (१८८३-१६३५ई०) जोजियायों की फी (१८८७ ई०-) ग्रीर यासुक्रों कूनी योसी (१८६३ ६०-) थे। "ग्रारमरी शो" के पूर्व से चित्रकारों में सेजान के उद्देशों, प्रभावोत्तरवादी, फ्रांस के प्रभाववादी, जर्मन ग्रिभव्यजना वादी, और विदेशी चित्रकारों से सम्पर्क बढ़ा लिया था। फाँस के चित्रकारों की भाँति इन्होंने पुनुरुत्थान की परम्परा की अवहेलना की। आकृति में

これの指揮のないの情報を受けていませんが、かれている。

संक्षेप वाद को श्रपनाया ग्रौर श्रपने विषय को ही कायम रखा। मार्सडन हार्टले ने मेन के पहाड़ों को देखा उनको हृदयँगम किया। मेन के पहाड़ों में हार्टले महोदय बहुत समय तक रहे थे वहीं श्रापने सेजान की वैज्ञानिक विषया श्रितता भीर ढांचे सम्बन्धी ठोसपन को अनुभव किया। इसको बड़े वैज्ञानिक ढंग से रोगनों का सम्बन्ध अनुभव करते हुये तुलिका की दृढ़ चोटों से उसकी व्यक्त किया। जान मेरिन ने जल रङ्गों में उच्च व्यक्तिगत शैली का विकास किया। इसको प्रावैधिक रूप से प्रयोग करने में आप सर्व श्रेष्ठ रहे। मेरिन के साथ विषया श्रितता और मन सम्बन्धी बातों का मेल है। यद्यपि धाप मैं सेजान के जल रङ्गों की संक्षिप्तता श्रीर मेटिसी के समान स्वाभा-विकता थी परन्तु श्रापके चित्रएा में चीन के संग वंश की समीपता है। इस सम्बन्ध में ग्रापका विचार मग्न होना, ग्रौर जिन दृश्यों को देखा है उनमें लिप्त हो जाना और फिर तुलिका की थोड़ी चोटों से उनको कागज पर व्यक्त करना आपका घ्येय था। मेन हैटन स्थान श्रीर मेन के किनारों के दश्य भ्रापकी चित्र कला के विषय थे। एक विशेष बात यह थी कि चित्र में कुछ स्थानों को विशेष प्रकार के रङ्गों से चित्रित करके उनको बल प्रदान किया गया है। श्रापके रङ्गों में विविधता न थी।

जोर्जिया स्रो कीफी दूसरा मौलिक चित्रकार है, जो दक्ष नकशा नवीस स्रोर शीघ्रप्राही रङ्ग का प्रयोग करने वाला है। स्रापकी पैलेट गूढ़ता से सीमित है उनमें भूरे रङ्गों की थरथरा देने वाली प्रवृति है। स्रापका विषय चयन प्रपने स्रासपास के वातावरए। से लिया हुम्रा है। विशेष स्थान लेक जार्ज, कनाडा भौर न्यू मेक्जीको हैं। स्रापका एक चित्र व्हाइट केनेडियन वानं न० २ एक विख्यात चित्र है। रेगिस्तान के पदार्थ चित्रए। दक्षिए। पिचमी क्षेत्र के गिरजाघरों तथा निवास स्थान उदाहरए। के लिए "चर्च एट इनकोस डी टयौस" ग्रापको ग्रधिक प्रिय थे। ग्रापके चित्रए। में संक्षेपवाद की भोर ग्रधिक भुकाव है। फेक्टरी के दृश्य ग्रापके उतने ठीक भौर मापित है जिस प्रकार मशीन होती है। एक चित्र "याचटस एंड पार्चिग" में भविष्यवाद का मौलिक वर्णुन है। इसमें ग्रभिव्यंजना स्पष्ट है और एक वायु के थपेड़े में जहाज की ग्रभिव्यंवित है। संक्षेप वाद में इस शैली के चित्रकार घनवाद से प्रमावित थे। परन्तु इन्होंने प्रतिनिधित्व करने वाले तत्वों को छोड़ा न था। स्टुग्रटं डेविस (१८६४ ०ई-) इस शैली का प्रमुख चित्रकार है। ग्रापके चित्रों में करीब-करीब संक्षेपवाद का प्रभाव है। डेविस के दृश्य बहुत स्पष्ट

है और भूरे रङ्ग का प्रयोग अधिक है। रेखा चित्रण है और मेटिसी का अनु-करण है। कहीं कहीं पर थोड़ा प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व भी हैं। आपका एक चित्र "समर लैंडसकेप" है जिसमें रङ्ग के क्षेत्र का नमूना स्पष्ट है संयोगा स्मक घनवादी की भांति इसमें भाव निरूपण है।

अमरीका में फ्रांस के प्रभाव की बतलाने वाला उस समय अतियथार्थवादी समुदाय था । संयुक्तराष्ट्र भें अतियथार्थवादी श्रीर तरङ्गी ग्रथवा सनकी चित्रों का प्रभाव था। भ्रतियथार्थवादी चित्रण का प्रभाव इस कारणभी था क्योंकि श्रधिकतर चित्रकार योख्य से यहां श्रागये थे श्रीर उसी शैली में रचना कर रहे थे। चागल, डाली श्रौर श्ररनस्ट इसके उदाहरण हैं। इसका प्रभाव चित्रण कला परही नहीं बल्कि व्यापारिक कलापर भी पड़ा श्रौर इनके चित्र स्रविषया श्रित मौन्डियन चित्रों से मिलते हुये बनने लगे । मौंडियन शैलीके ग्रातिययार्थ-वादी चित्रकार जान एथरटन (१६००ई०-)पेटर ब्लूम (१६०६ई•-) म्रार्शले गोरके (१६०४ई०-) मौरिस ग्रेवस (१६१०ई०-) ग्रीर ग्रो ल्यूस गुगलैलमी थे। इस प्रकार से श्रमरीका चित्रकला में फ्रांस की शैली का प्रभाव प्रभाववादी कला से म्रति यथार्थवादी कला तक पूर्णतया पाते हैं। कभी कभी प्रभाव बड़ा स्पव्ट था, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस प्रकार धमरीका पर श्रपनी शैली का प्रभाव न था, अवस्य था श्रीर वह क्षेत्रीय चित्रों से स्पष्ट होता है। १६ वीं शताब्दी में यह शैली का प्रभाव कूरियर भीर इवैस की छीट में दिष्टगोचर होता है। विख्यात पत्रिकाओं में ग्रिमिट्यक्ति हुई। विनस्लो होमर ग्रौर गुमनाम लोक चित्रकला के चित्रकारों के भ्रातिरिक्त एकिन्स, हेनरी भौर वेलोज के नाम उल्लेखनीय हैं। हेनरी, वेलोज श्रीर स्लोन के कुछ शिष्य ग्लेन कोलमेन (१८८७-१९३२ ई०) प्ररनेस्ट फीन (१८६४० ई-) एडवर्ड होपर (१८८२ ई०-) ग्रीर चाल्स एफरेम वर्च फील्ड (१८६३ ई०-) रैजीनाल्ड मार्श (१८६८ ई०-) गाई पेन <u>ह</u> वाइस श्रीर विलियन ग्रोवर (१८९७ ई०-) पूर्वी स्थानों से विशेषकर नगर तथा शहरों के दृश्य चित्रण करते थे। शहर की भीड़, संकरी गली, बाग का मार्ग दुकानें, पुराने मकान, बन्दरगाहों के दृश्य ग्रथात् ग्रमरीका के जीवन में जो साधारण बात थी वह इन चित्रकारों के चित्रण का विषय था। मार्श वर्च फील्ड ग्रीर ग्रोपर के चित्रों में उपहासात्मक तत्व भी पाये जाते हैं। इस तरह ग्रमरीका की चित्र रचना में एक ग्रोर सामाजिक विकलता है दूसरी श्रोर मेक्जीकन चित्रण प्रभाव है। इसमें समाज सुधार की भावना है। मध्य

पश्चिम में टामस हार्ट वेन्टन (१८८६ ई०- ) ग्रान्ट बुड (१८६२-१६४२ई०) जान स्टुमर्ट करी (१८६७-१९४६ ई०) भौर डोरिस ली (१९०५ ई०- )ये जो अपनी चित्र रचना अधिक देहाती विषयों पर करते थे। रूई बीनने वाले, छोटे नगर, घास के बड़े मैदान आदि के चित्रण में ये क्षेत्रीय चित्रकार बिल्कुल भिन्न थे। इन सबका एक ही उद्देश्य था कि अपने आसपास के वाताव रए। को ही चित्रए। का विषय बनावें। जैसा स्पष्ट है चित्रकला साहित्य के साथ गतिशील थी । क्षेत्रीय साहित्य ग्रीर लोक गीतों की रचना भी तत्कालीन चित्रकला पर एक प्रभाव था। स्रारमरी शो के पश्चात् १६३५ ई० का फेडरल आर्ट प्रोजेक्ट और ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट का सेक्सन आफ फाइन आर्टस श्रमरीका की परम्परा की रक्षा में एक कदम था। इनका अपना महत्वथा। इनकी स्थापना से चित्रकार ग्रार्थिक रूप से ग्राधीन हो गये श्रीर श्रापस के सम्पर्क में भी सहयोग मिला। स्कूलों, पुस्तकालयों, जनता के लिये निर्मित विशाल भवनों में चित्रण हुया । मूर्ति रचना, मिट्टी के विशाल बर्तन सुन्दरता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों को उधार अथवा स्थाई रूप से दे दिये गये। कला केन्द्रों की स्थापना हुई जिससे जनता' ग्रीर चित्र-कार में सम्पर्क बढ़ा। सार्वजनिक जीवन में चित्रकार श्रथवा श्रन्य कलाकारों का क्या स्थान हो सकता है यह इस प्रकार को योजना से बहुत स्पष्ट हो गया। कला का संस्कृति पर विशेष प्रभाव पड़ा। इस बीच में योख्प श्रीर संयुक्त राष्ट्र में कला और संस्कृति में विमुखता हो गई थी परन्तु स्रब रूप परिवर्तित हो गया भीर कला संस्कृति की पोषक हो गई।

फेडरल ग्रार्ट प्रोजेक्ट की एक कियाशीलता इनडेक्स ग्राफ ग्रमेरिकन डिजाइन बनाने में हुई। सैकड़ों चित्रकार इस कार्य में जुट गये। इससे परम्परा का ग्रच्छा ज्ञान होने की योजना हुई। दूसरे देशीय ग्रमरीका की चित्रकता को भी पनपने का ग्रवसर मिला। ग्रमरीका के क्षेत्रीय चित्रण रचना से एक विशेष प्रगति हुई। उत्सवों का चित्रण, मिट्टी के बर्तनों का पुनुस्त्यान भी हुग्ना, फोटोग्राफी के कारण चित्रकार एक ही माध्यम पर ग्राधारित न रहा ग्रीर भिन्त-भिन्न प्रकार की रचना करने लगा। इस प्रकार ग्रमरीका में कुछ चित्रकार ग्रपनी स्थानीय ग्रीर देशी शैली में कुछ योखप के प्रभाव से प्रभावित शैली में चित्रण करके नवीन कला शैली को जन्म देने लगे। यही सब मिलकर ग्रमरीका शैली कहलाने लगी। इस प्रकार की शैली में संकीर्णता की भावना न थी बल्कि एक विशाल दृष्टिकोण को लेकर ग्रमना तथा ग्रपने पड़ोसी देशों की शैली का विकास होने लगा।

#### कनाडा की चित्रकला

83

संयुक्त राष्ट्र की भाँति कनाडा में मी भिन्न-भिन्न जाति के लोग निवास करते थे। वहां के ब्रादि निवासी भी थे जिनकी अपनी परम्परा थी। दोनों वर्गों की परम्परा मिल नहीं सकती थी क्योंकि जाति भिन्नता बड़ी गहरी थी। फांस कनोडा का सूबा क्यूवेक ब्रादि ऐसे स्थान थे जहाँ अनुकूलता थी। वहां अपनी परम्परानुकूल भवनों का निर्माण, साफ भवनों की व्यवस्था, गिरजाघर प्रत्येक में सादा फरनीचर, धार्मिक वस्तुओं की व्यवस्था और गहनों आदि का ब्रायोजन था। इसके विपरीत मोन्द्र्यल और औनटैरियो में फांसिसियों को इंगलिश जोजियन शैली को छोड़ना पड़ा। परम्परागत फांस कनाडा की कला—विभिन्न प्रकार के कम्बल, फीते और लकड़ी की खुदाई विससित होने लगी। लकड़ी की बहुतायत थी।

कनाडा में जो कुछ भी चित्रकला की प्रगति हुई उसमें धार्मिक चित्रणा, व्यक्ति चित्र, योरुप और संयुक्त राष्ट्र की शैंली पर हुये। १६ वीं शताब्दी के चित्रकार या तो योरुप को चले गये अथवा वही स्थायी रूप से निवास करने लगे। अधिक तर शिक्षा सम्बन्धी शास्त्रीय शैंली में ही चित्र रचना करने लगे। उन पर फाँस के क्रान्तिकारी आदीलन का कोई प्रभाव न पड़ा। कनाडा के जीवन को ब्यक्त करने वाली पत्रिकाओं में क्यूरर, आइबेस, और

लोक चित्रकलाकारों की ग्रौर दक्षिणी ग्रमरीका की कोस्टमित्रस्टा शैली के चित्रकारों का ग्रमुकरण किया गया। पौलकेन (१८१०-१८७१ ई०) इनका मुख्य चित्रकार था। ग्रापने हडसन वे कम्पनी के लिए उनकी ग्रावश्यकता की कुछ कृतियां तैयार कीं, इसके लिये विशाल पश्चिम से प्रशान्त तक समस्त देश ग्रपनी चित्रकला का विषव बना था। कारनैलियस किगोफ (१८१२-१८७८ ई०) ने ग्रपने चित्रण का विषय कनाडा के नीचे के भाग को बनाया। क्यूवेक के दृश्य चित्रों को चित्रित किया। चित्रण में विवरण ग्रौर उत्साह की स्पष्टता थी ग्रीर भूरे रङ्ग का प्रयोग था।

२० वीं शताब्दी में कनाडा के चित्रकारों में नवीन भावना का जन्म हुमा समाज से सहानुभृति और मान का अभाव होने लगा। चित्रकार व्यवसाय के रूप में व्यापारिक कला को प्रोत्साहन देने लगे। व्यापारिक आलेखनों की रचना करके निर्वाह करने की व्यवस्था करने लगे। यह स्थिति करीब-करीब सभी क्षेत्रों में हो गई। १६१५ ई० में उन्होंने सात महानुभावों का एक समाज स्थापित किया। इसका उद्देश्य वोरुपीयता को छोडकर स्थानीय दश्य चित्रण करना था। इस प्रकार सच्ची राष्ट्रीय कला कीं स्थापना होने लगी। इस समुदाय के प्रमुख चित्रकार टाम थोमसन (१८७७-१६१७ ई०) ने म्रालेखन के मुख्य सिद्धान्तों को ग्रध्ययन कर लिया श्रीर चिताई के रूप में श्रथवा उत्कीर्ण कला के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। सामिग्री के लिए जञ्जली ऊंची नीची भूमि को साधन बनाया। ग्रापका एक चित्र"वेस्ट विड"है। इसमें परम्परागत शैली से निश्चित उलंघन देखते हैं। यहां प्रभावोत्तर वादी शैली का प्रभाव है। इस चित्र में वेनगफ की दृढ़ तुलिका की चोटें और गौगिन की सपाट रेखा युक्त विशेषता स्पष्ट है। सब मिलकर एक आकृति बन गई है, भौर इसमें व र्एान की अपेक्षा चित्रकार की जङ्गली भूमि के प्रति प्रतिकिया है। सात चित्रकारों का समृह १६३२ ई० में छिन्न भिन्न हो गया श्रीर कनाडा के चित्रकारों का एक समूह बन गया।

कनाडा में इस समय दो समुदाय थे, एक वह जो परम्परा को छोड़कर अपनी वास्तिविक परामरा से अलग होकर विदेशों से सीखी हुई स्वतन्त्र शैली में चित्रएा करने लगे। दूसरे शिक्षा सम्बन्धी और परम्परा को मानने वासे रूढ़िवादी चित्रकार थे अतः अमरीका के प्रत्येक क्षेत्रमें इसी प्रकार के कला-कार पाये जाने लगे। रूढिवादिता और उदासीनता के विपरीत ये चित्रकार आधुनिक शैली को स्थानीय परम्परा से मिलाकर चित्रसा करने लगे।

#### मेवनीको की चित्रकला

# EU

श्रीधुनिक चित्रकला की श्रास्यावश्यकता जितनी मेक्जीको के क्षेत्र में पाई जाती है श्रन्य स्थानों पर नहीं। मेक्जीको का क्षेत्र जटिलताश्रों का देश है। यहां स्थान श्रीर माप का बड़ा विरोध है। यहां श्रमी तक दैनिक जीवन की वस्तुयें हाथ से बनाई जाती है श्रीर वे उच्च प्रकार की होती है। यहां के निवासियों की चित्रकला प्रवृत्ति उच्च प्रकार की है। यहां की पर-म्परा भी सम्पन्न है। श्रमरीकन श्रीर हिस पैनिक ग्रंपनी परम्परा के कट्टर श्रनुयायी होने के कारण नवीन योद्यीय शैली की श्रपनाना नहीं चाहते थे। यहां की जनता ने श्रान्दीलन में भाग लिया था। वे लोग सिद्धान्तवादी हैं। साथ साथ यहां के कलाकारों को सरकार का सरक्षण प्राप्त था। योद्यीय दीक्षा के कारण जिनमें प्रावैधिक श्रीर व्यवसायिक दक्षता थी ये कलाकार श्रपने विचारों की व्यक्त करने में स्वतन्त्र थे।

जीको में राजनैतिक, सामाजिक, मार्थिक, धार्मिक, भीर कलार्यक सभी प्रकार के मान्दोलन हुये। स्मेन से सम्बन्ध विच्छेद हो गया और ये लोग प्रजातंत्रवादी हो गये प्रस्तु, प्राचीन बुराइयां बराबर चलाती रहीं। इन बोगों के उत्पान के बिन्ने को जिसम बनाये गये थे ले नागू न हो सके। डयाज के राज में लालच पराकाष्ठा पर पहुंच गया। श्राबि निवासी तथा मेसिटिजो पर अत्याचार भ्रौर गुलामी का प्रभाव बढ़ा। आदि निवासियों की अवहेलना हुई। चार अथवा पांव नगर थे जहाँ श्रौद्योगीकरण था बाकी देहात थी। अधिकतर गिरजाघर का प्रभाव अथवा राज्य करने वाली जातियों के अधिकार में था। वहाँ के आदि निवासी छोटी नौकरियाँ जैसे चपरासी आदि पर नियुक्त होते थे।

फल यह हुआ कि इसके विरोध में ग्रान्दोलन ग्रारम्भ हो गया। ग्रत्या-चारों को रोकना, उनको स्थान देना, मानवता के रूप में उनका यथोचित मान करना श्रीर उनके सब प्रकार के श्रधिकारों की रक्षा करना था। कला पर भी इसका प्रभाव स्वभाविक था। चित्रकला के क्षेत्र में जोश ग्वाड़ालूप पोसाड़ा (१८५१-१९१३ ई०) एक चितेरा था। ग्रापने डयाज के शासन काल में एक प्रकाशन सस्था के लिये कुछ चित्रों की रचना की थी। श्रापका क्षेत्र विशाल था। गीत, छोटी कविता, कहानियां, हत्या, प्रेम कथायें प्रचलित खबरें ग्रादि में कठोर परिहास ग्रीर उपालम्ब था। ग्रापके चित्रों में लोपड़ी, ढांचे बड़े प्रचलित थे। श्रापके जीवन में भयानक दृश्य श्रीर घ्राणा ग्रादि का विशेष स्थान हो गया था। ग्रतः चित्रों में ग्रशिक्षित जनतः से सीधी अपील थी। इसका प्रभाव भी पूर्ण था। देशी होना इसका एक गुरा था। दूसरे चित्रकार ने चित्र को दृढ़ रेखाग्रो, ग्रौर नाटकीय गति से चित्रित किया था। इस सबका फल यह हुआ कि समाज में नव जागरण आरम्भ हुआ। डयाजे के पतन के परचात् १६१० ई० में एक आन्दोलन चला। यह ग्रान्दोलन एकडेमी के विरोध में था श्रीर इसमें निक्यूरोज जैसे चित्रकार भी सम्मलित थे। श्रीरोजको ने एकान्त में दाहक रेखा श्राकृतियों श्रीर चुभने वाले दृहयों को रुङ्गों से चित्रित किया था। इनमें भ्रत्याचार का प्रदर्शन था, रिवेरा मादि मौर चित्रकार योख्प से उत्तीजना ग्रहण कर रहे थे। ग्वाटेमाला से कारलोस मेरीडा मेक्जीको में श्राचु का था। मेरीडा ने ग्वाटेमाला तथा देशी दृश्यों को लेकर चित्र रचना की थी। इस रचना में जनता और वहां की पोशाकों को ही चित्रित नहीं किया बल्कि भावारमक म्राकृतियों का चित्रण मारम्भ कर दिया। डा॰ म्रटल, गैरारडो मुरीलो का स्यूडोनिम (१८८४ई०-) रोवर्टी मोन्टे नीग्रो, १८८५ई०) एडोल्फो वेस्ट मौगार्ड १८६१ मादि लोक कला भौर शिक्षा सम्बन्धी विधियों से पूर्णतया सम्बन्धित थे। माइगुयल कोवेरूवियास (१६०४ई०-) दूसरा निन्दोपाल्यान लेखक था। ग्रापंका उद्देश भी समाज का यथार्थ चित्रगा एक नवीन शैली में देना था। State of which is an in the state of

१६२२ ई० में सिंडोंकेट ग्राफ पेन्टर्स एंड स्कल्पटर्स की स्थापना हुई। इसका उद्देश नवीन योख्पीय कला का निषेध ग्रौर ऐसी कला की स्थापना करना था जो ग्रत्यावश्यक हो ग्रौर जिसकी जड़े मैक्जीको की परम्परा तथा जीवन से सम्बन्धित हों। क्रांतिकारी सरकार से इस कार्य में ग्रिधिक सहयोग मिला। सरकार के ग्रादेश से सार्वजनिक स्थानों को सजाने भित्ति चित्रों की रचना करने का कार्य इस चित्रकारों के समूह को सुपूर्व किया। वित्रण में विषय की स्वतंत्रता थी। दश वर्ष से ग्रिधिक यह प्रगति का प्रभाव रहा, ग्रौर रिवेरा, रोवटों मोन्टीनिग्रो, सिक्यूरोज, ग्रौरजकी, जीन चारलोट, ग्रादि ने भित्ति चित्रों की रचना की जिनमें क्रान्तिकारी भावना ग्रौर विचार विमर्ष ग्रादि थे। इन चित्रकारों की चित्रकला क्रांतिकारी थी। इसमें विरोध भी था। इस प्रकार के चित्रण का फल यह हुग्रा कि मित्ति चित्रों की टेक निक का विकास हुग्रा। ग्रमरीका के लिए तत्कालीन चित्रकारों की यह ग्रसम्भूत देन थी। इस प्रकार ग्रमरीका के प्रत्येक क्षेत्र में इस कला शैली की प्रगति हुई।

उद्देश इन चित्रकारों का एक था परन्तु चित्रए। शैली में भिन्तता थी। एलफेरो सिक्यूरोस (१८६८ई०) के चित्रए। में भावना की गहनता थी। ग्रापने इस क्षेत्र में श्रीधक चित्रए। किया। ग्रापका एक चित्र 'प्रोली टेरियन विकिटम'है। इस चित्र में मूर्ति प्रभाव विशेष है। इसमें ऊचा प्रकाश और रस्सी की मोंड बड़े सुन्दर ढंग से ब्यक्त है। चित्रए। के लिए साधारए। केनवेस का प्रयोग किया है। ''मेरिया ग्रसन सोलो'' का बड़ा सफल ग्रापका चित्र है जिसकी शैली वही है जिसका प्रयोग सिक्यूरोस ने किया था। ग्रापने हाल में ही चिलन, चिली, ग्रोर मेक्जीको सिटी में भी इसी प्रकार के भिति चित्रों की रचना की।

फ्रांसिस को गोयेटिया (१८८४ई०-)ने म्रान्दोलन में संक्रिय भाग लिया । म्रापके चित्रों में घोर निराशा म्रौर तीक्षणता है ।

डीगो रिवैरा(१८८६६०-)१६०७६० में योख्य को चला गया और १६२१ई० तक वहां रहा । थोड़े समय के लिए वहाँ से लौटा अवस्य परन्तु उसका कोई महत्व नहीं है । वहा घनवादी, पच्चीकारी और इटली के भित्ति चित्रों का अध्ययन किया । आते ही क्रांतिकारियों के साथ हो गया और दस वर्ष तक भित्ति चित्रों की रचना की । इन भित्ति चित्रों में जहां एक तरफ सामाजिक विज्ञापन था उसके साथ २ मेक्जीको की कला की सच्ची स्रभि-

आरम्भ में कुछ चित्र एक प्रकार की प्राचीन शैली के आधार पर थे। कुछ यथार्थ में भित्ति चित्र थे। ये देकनिक मिट्टी के रङ्गों के प्रयोग में अधिक सहायक हुई। इसमें हरा, नीला और काले रङ्ग का मिश्रगा किया गया। चेषिंगो में मिट्टी के लाल रंग से नवीन प्रवृत्ति का अभिव्यक्ति दीजो-न्देल- एक प्रकार का देसी लाल पत्थर से हुई। इस प्रवृति से भिति तथा छतों की अलँकारिक योजना में बड़ा सहयोग मिला। मिट्टी की विशाल माकृतियां भौर तत्वों की म्रिभिव्यक्ति मान्दोलन के प्रतीक थे। रिवेरा का एक "अर्थ एंड दी एलीमेन्टस" में पृथ्वी की अभिव्यक्ति है। भित्ति चित्रो की इकाई में रिवेरा की अपनी सामग्री की व्यवस्था बलाघनीय है। 'पजावर फेस्ट्रीवल<sup>"</sup> आपका एक और चित्र उतना ही सफल है। अग्रभूमि की श्राकृतियाँ इतनी संघर्ष पूर्ण है जैसा मानो प्रत्थर की शिला पर श्रंकित हों। इनमें अटजेक की मूर्तिकला के सब गुएा स्पष्ट दिखाई देते हैं। भूमि अस्थाई है उसमें से बुरका साधारए। किये हुये म्राकृतियां मर्घ प्रकाश में निकलती हुं ई दिखाई दें रही है। उनके नीचे नोकदार लिली के फूल हैं। रेखा की तीक्सोता है। ब्राकृति को चौरस करने की भावना है। त्रिकोसी भयानक रूढ़ियाँ वक रैखाओं का विरोध करती हैं। डलिया की सयानक रूढ़ि को पींचाक और हाथ के चित्रएं में दुहराया गया है। रग रेखा, क्षेत्रफल की ग्रीकृति, छीया ग्रौर प्रकाश सब एक दूसरे से सम्बन्धित है।

क्यूर्नावैका में, कोरटी के प्रासादों में रिवेरा ने स्थानीय इतिहास को जिल्ला का विषय बनाया और उसी के प्राक्षार पर भित्ति विशें की रचना की। इस चित्रण में रिवेरा की भित्ति चित्रों को चित्रित करने की दक्षता का ज्ञान होता है। किस प्रकार भित्ति पर ग्रालेखन की रचना सुन्दर और ग्राकर्षक हो सकती है इन चित्रों से स्पष्ट है। बहुत सी घटनाओं को एक साथ व्यक्त किया गया है। बड़ी ग्राकृतियाँ ठोंसे ग्राचार का कार्य करती हैं। मुकी माकृतियाँ, ठोप, बेतों के समूह उस घरातल के साथ सामाजस्य करते हैं। रंग योजना में बेतों का चीतल हरा भौर नीला रंग पील ग्रीह जान बदामी रंग के सहयोग से एक इसरे को पूर्ण करते हैं।

रिवेरा की भिति चित्रों पर इतना प्रभाव ग्रीर दक्षता इस कारण थी



डीगो रिवैरा का (१६२७ ई०) का 'ग्रर्थ एंड दी एलीमेन्ट्स' भित्ति चित्र (चैपिल ग्राफ दी नैशनल स्कूल एग्रीकलर, चैपिंगों में)

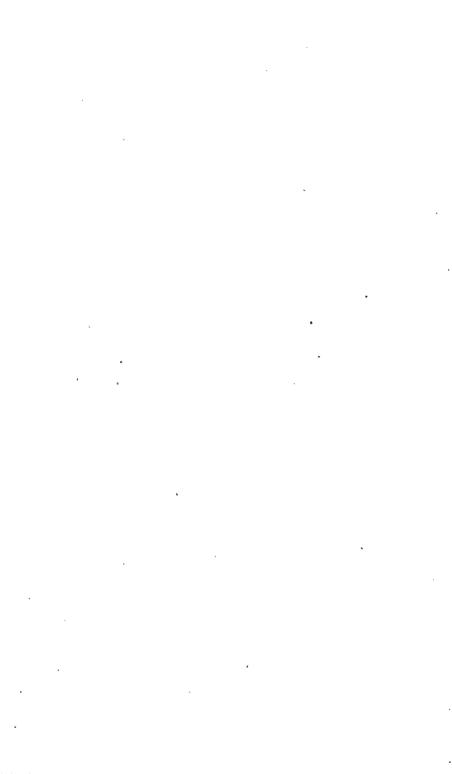

कि उन्होंने १६३०-३१ ई० में सेन फाँसिस को में, १६३२ ई० में डिट्रोइट में १६३३-३४ में न्यूयार्क शहर में भित्ति चित्रों की रचना की थी। कहा जाता है कि न्यूयार्क के वे भित्ति चित्र नष्ट हो गये परन्तु वे चित्र के प्रति-रूप में मेक्जीको शहर के पैलेंस ग्राफ फाइन ग्रार्टस में भव भी विद्यमान हैं।

जीसे मंलीमेंट श्रीरीजीको (१८८३ई०-) सिडीकेट के दूसरे साथियों की भाति उन्हीं सिद्धौतों से प्रभावित था, परन्तु अभिव्यं जना का माध्यम भौर व्यक्तित्व बिलकूल भिन्न थे। श्रापकी मेनजीकन चित्र कला का (Lone Wolf) लौन वूल्फ कहते हैं। ग्राप चूप की, कीबी, मानव से प्रोम करने वाले और ताना मारने वाली उपहास पूर्ण रचना करने वाले थे। रिवेरा की भित्ति चित्रों की रचना के गूर्णों के समान और जको में गहरी शक्ति है, भावना के लिए उत्साह है, यह उत्साह नाटकीय श्रालेखनों को जन्म देता है। कर्गी का प्रयोग साधारण है, रङ्ग और रेखा आदेशों में संघर्ष है। छाया, प्रकाश में प्रकाश को संफेद की सहायता से भली भांति व्यक्त किया है। किनारे पर रङ्ग के घब्वे लगे हैं और रोगन को विशालता से प्रयोग कियां है। ये सब गुरा भ्रापके चित्र 'दी वेरीकड" में स्पष्टसया दृष्टिगोच्र होते हैं। ग्वाडालजारा स्थान पर भापकी हाल के भित्ति चित्रों में दो पून्रस्थान कालीन मकबरे हैं। नीचे दीवारें हैं। एक चित्र चेपिल ग्राफ दी भीरफेनेज" में वारोक शैली में भावनापूर्ण चित्र की भन्नियंजना है। इसमें पृथ्वी, वायु, समुद्र, ग्रम्नि, लहरे एक बड़ी लय के चारों तरफ व्यक्त हैं। इसमें बहुतसी विरोधपूर्ण गतियां हैं। ग्वाडालजारा के विश्व विद्यालय के ''ऐसेम्बली हाल'' में गुम्मज के नीचे एक चन्द्राकार छेद है, उसके चारों तरफ भूखे लोगों का समूह है। पृष्ठ भूमि में ग्राग की ग्रिमिन्यक्ति है, लोग भुखे भीर को घ की भावना के साथ उसकी श्रीर बढ रहे हैं। रङ्गों की स्पष्टता, विद्रोही की भावना के ग्रान्दोलन ग्रौर वनों का विरोधी भारत भावकतापूर्ण भावना उत्पन्न करते हैं सनुष्ध के चार पक्षों को चित्रण किया गया है। वैज्ञानिक, साधारए। मजदूर, दार्शनिक भीर नास्तिक। ग्राकृतियां बड़ी दढता से चित्रित हैं। धरातल में तीव्र विरोध है, श्रीर छाया श्रीर प्रकाश के क्षेत्र वाइजैनटाइन भीर एलग्रेसो की शैली के आधार पर चित्रित हैं। मेक्जीकन पर जो श्रत्याचार होते हैं उनसे श्रीरजको को बड़ा क्रोघ श्राता था यहां उसकी भी ग्रभिव्यक्ति है। ग्रन्याय के साथ ग्रापका गहन विरोध है। माईकल एंगिलो की परम्परा की भलक है। विषय के प्रति आपका

म्रावेश भावनात्रों को म्राच्छादित कर लेता है। वारोक चित्रकारों का प्रभाव भी है। रिवेरा की भांति भ्रोरोजको ने संयुक्त राष्ट्र में पोमोना कालिज क्लेयरमोन्ट, केलीफोरिनया, न्यूयार्क के न्यू स्कूल फौर रिसर्च (१६३१) भीर डार्ट माडथ कालिज के पुस्तकालय भवन में १६३२-३४ तक भित्ति चित्र रचना की थी।

ये चित्रकार ग्रंब भी ग्रंपने कार्य में व्यस्त है। परन्तु ग्रान्बोलन का जोश पहिले से बहुत कम है। इस ग्रान्दोलन के फलस्वरूप कलाकारों की एक नवीन समाज का जन्म हो गया है। कुछ चित्रकार स्कूलों, बाजारों ग्रोर सार्वजित स्थानों पर ग्रंब भी भित्ति चित्र रचना में व्यस्त हैं। बहुत से ईजिल की चित्र रचना में लगे हैं कुछ पिकासो ग्रोर ग्रंति यथार्थवादी चित्रकारों से प्रभावित हैं। सबका उद्देश्य मेक्जीकन कला को विशेष रूप से जन्म देना हैं। बहुत से भित्ति चित्र, पानी के रंग, ग्रंपार दर्शी रंगों को पानी ग्रंथवा शहद में मिला कर चित्रणा शैली. तेल के रंग, छपूको शैली, पत्थर पर खुदाई, धातु पर खोदने की कला, लक्की पर खोदने की कला, श्रोर इसी प्रकार के ग्रोर बहुत से कलात्मक कार्य है ये भिन्न २ माध्यमों से किये जाते हैं। इस प्रकार ग्रंभी तक चित्रकार बरावर प्रगतिशील है।



## दक्षणी अमरीका और केरीवी टाएऔं

#### की चित्रकला

# \$8

मेकजीको की कला अमरीका की सब कलाओं में अधिक प्रमाणित स्वीकार की जाती है। कला की इस विशेष प्रगतिका यह फल हुन्ना कि राउग्रेन्डे ही नहीं केन्द्रीय और दक्षिणी अमरीका के प्रजातन्त्र में भी यह चित्रकला प्रसारित हुई। यह विशेषकर पश्चिमी उन्नत भूमि में कला की प्रधिक प्रगति हई, यहां देशी परम्परा का अधिक प्रभाव था। पूर्वी किनारे के देश भौर चिली जहां दक्षिणी भ्रमरीका के बहुत से बड़े शहर हें जहाँ पिवसी उन्नत भूमि का प्रभाव प्रधिक है ग्रीर जहां फांस का प्रभाव है इस चित्रकला की अधिक प्रगति हुई। जिस प्रकार की सामाजिक क्रान्ति मेक्जीको में हुई थी अमरीका के किसी क्षेत्र में इस प्रकार की क्रान्ति नहीं हुई। इतना होने पर भी अभी तक वे लोग प्यूडल व्यवस्था में विश्वास करते हैं। मेनजीको का प्रभाव अब भी अधिक है और नवीन योख्पीय प्रभाव की अपेक्षा प्रमाणित राष्ट्रीय अभिवयक्ति अधिक है: पीरू सबसे आगे है। यहाँ के ६५ प्रतिशत लोग इनका जाति के हैं। यहां एक देशीय स्कूल की स्थापना हुई है जिसका उद्देश्य पीरू की परम्परा को ग्राधार मान कर चित्र रचना करना था । इस शैली के उपकरण देशी थे। इन पर स्पेन और फाँस का प्रभाव था और जो दीक्षा इन चित्रकारों ने योरूप में प्राप्त की थी वह प्रभाव भी विद्यमान

था। ग्रतः यहां की चित्रकला इस प्रकार राष्ट्रीय थी। विषय अधिध रेड-इन्डियन्स के प्रकार के प्लाजा, सड़ क के दृश्य, और भूमि के दृश्य थे। वद्यपि सब चित्रकारों की शैली भिन्न थी परन्तु सब की भावना पीरू को व्यक्त करने की थी। पीरू की संस्कृति कौ सीधे और परोक्ष रूप से व्यक्त करना ही कलाकार का घ्येय था। स्पेन के प्रभाव से पीरू की संस्कृति अध्धकार में पड़ गई थी ये कलाकार अपनी २ विशेष प्रकार की शैली के द्वारा उनको प्रकाश में लाना चाहते थे।

जोस सावोगल (१८८८-ई०) से इन सब में ग्रग्रमण्य था। ग्राप चित्रकार ही न थे विक्ति लकड़ी की ख़ुदाई में बड़े दक्ष थे ग्रमरीका के जीवन की सच्ची भलक श्रापके चित्रों में पाई जाती है। मापमें श्रापकी श्राकृतियां बड़ी प्रभाव-शाली थीं। आपका एक चित्र वारायोक (अमरीका का मेयर) है इस चित्र से वहां की शान शौकत का पता लगता है। कैमा श्रीर कूपा के दृश्यों से स्पष्ट है कि ग्रापने श्राकृति को संक्षोपवाद ग्रीर स्थान सम्बन्ध के रूप में ग्रधिक सरल सा दिया है। कुछ चित्रकारीं ने भिति चित्रों की रचना भी की है। परन्तु मेक्जीको की भांति यहाँ सरकार का संरक्ष<mark>गा प्राप्त नहीं हुग्रा</mark> अतः भित्ति चित्रों के लिये क्षेत्र का अभाव था। जुलिया कीडेसिडी (१५६२ई०) ने रेखा चित्रए। में बड़ी दक्षता प्राप्त की थी। विकाल रंग के क्षेत्रों का तीत्र किरोधाभास था। साबोगल की भांति झाईहतियां बंडी प्रभावशासी थीं । बहुत कुछ ग्रापकी कला-कृति १६वीं सलाब्दी के "कीस्टम किस्टा" समूह के चित्र-कारों से मिलनी है। जीमा चित्र इस रोजी का एक जैवसन्त उदहिरेगी है। भागका एक चित्र "इन्डियन लोमन विकारि ए मिनिन" में प्राकृतियाँ सर्ति के समात हैं। नारोक शैली के लोने की क्रेन्टरता और की मलेता की समाव है। इस सम्बद्ध के इसरे जिनकार कैमीनी ब्लाह (१०० ई०) एनरिक कीमीनोकेन्द्र (१६०६ ई०-) हैरेसा कारवाली (१६०३ ई०) रिकार्ड है प्राहेज (१८८६ हैं हैं) और मैरियो होस्टिमी १६५७५ हैं हैं की "इन्हीज़ीनिस्ट" शैसी के चित्रकार कहानाते थे । मैरियों कोरटैंगां देन्हींजैनिस्ट शैकी के क्षाय मात्र तस्वतिति पीरूचियन लोक केला के केलाकार भी स्बोकार किये जाते हैं।

विश्वासी वर्तमान में भी इसी संस्कृति के प्रीवर्क हैं 1 इस बात की स्वीकृति ने श्रीर मेम्बिकी भीर पीछ की जनतों की सावीगन उसे जित किया और चित्रकारों के एक समूह ने उसी मार्ग का अनुकरण किया जैसा बाद की शताबदी के चित्रकार अनुकरण कर रहे थे।

पोटो सी का सैसिलियो गज़मेन ही रोज़ास (१६००ई०) ने अपने चित्रों में चटकीले रंगों के द्वारा पोशाकों का चित्रण किया था। आपके नृत्य के चित्र बड़े चटपटे और प्रफुल्लित करने वाले थे। चित्रकार ने उनका सजीव चित्रण किया है। ब्रैवीलोनिया का एक चित्रकार रोवटों गाडिया बरडीसियो (१६१० ई०) मेक्ज़ीको के एलकरों सीक्वरें रोज़ की कला से प्रभावित था। आपने भावात्मक चित्रण ही नहीं किया बल्कि आप सीक्वरें रोज़ की डयूको शैली के प्रयोग में भी व्यस्त रहे।

इक्वेडर, कीलिम्बिया, वैनेज्वेला श्रव भी योरपीय शैली के अनुयायी हैं। कोलिम्बया सिवसा सस्कृति से प्रभावित थे। ग्रतः स्पेन के समीप रहे। सेन फरनेन्डो एकडेंमी और स्पेन के सौरौला और जुलीगा, की शैलो को ग्रापनाया। वैनेज्वाला ने स्पेन की श्रपेक्षा फ्रांस की शैली को ग्रींक ग्रपंताया। इक्वेडर योरपीय शैली का पोषक था। ग्रापने ग्राप्त्म में कला के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की थी। इन सब देशों में मेक्जीको की मांति चित्रकार ही नहीं ग्रन्य क्षेत्र के कलाकार सदैव लोक कला और विभिन्न प्रकार के हस्तकार्यों में प्रगतिशील रहे। कोलिम्बया और वैनेजुर्येला के सम्बन्ध में भी यही बात सच है।

चिली और दूसरे विशाल शहरों की भांति अपनी परम्परा से विमुख पूर्वी किनारे के देशों की भांति योश्पीय कला से अधिक प्रभावित रहा। फांस के अधिक समीप रहा, और स्पेन के सामाजिक ढांचे से सम्बिन्धित रहा। चित्रकार इस ढांचे को सदैव स्वीकार करते रहे। फांस के रूढिवादी और शिक्षा सबंधी विधियों को भूले नहीं और नक्शानवीसी का पूर्ण परिचय दिया। महान स्थापत्य कला मर्मश रोवटों माटा इकोटेन पेरिस के अतियथार्थवादी चित्रकारों से सम्पिकत हो गया। आपने मेक्ज़ीकों के सीक्वेरोज के सहयोग से चिली में भित्ति चित्रों की रचना की थी। आपने सनातनपन में थोड़ी रोक लगाई। औद्योगिक कला के क्षेत्र में एक विख्यात आंदोलन चला। इसके अधिनायक जोश वीरोटो थे। इसके अंतर्गत देशी कला ने कताई. बुनाई, मिट्टी का काम, चांदी का काम आदि में सिक्तय भाग लिया। लोक कला का प्रयोग सब इन स्थवसमयों में हुआ।

ग्ररजैनटाइना के लोग सनातन रूढियों के मानने वाले थे। इस बात में वे लोग चिली के निवासियों से ही नहीं मिलते बल्कि योरुप से भी मिलते जुलते थे। इन चित्रकारों को व्यूनोज एयरिजी की सजीवता ग्रधिक प्रभावित करती थी। यहां के चित्रकार ग्रपनी परम्परा के विरूद्ध फांस भौर इटली से प्रभावित थे। इनमें कुछ चित्रकार प्राक-प्रभाववादी, कुछ प्रभाववादी शैली को श्रनुकरण करने वाले थे। कुछ सोरोला अथवा जूलोगा, कुछ घनवादी ग्रीर कुछ ग्रतियथार्थवादी थे। इन सब दशाग्रों में इनका विषय स्थानीय था, घोड़े की दौड़ ग्रादि को प्रमुखता देते थे। इनकी चित्रण शैली व्याख्यात्मक ग्रधिक थी। यद्यपि ये लोग सनातनी ग्रीर परम्परावादी थे परन्तु इनकी कला में एलफ डो गायडो के ग्रधिनायकत्व का उवाल ग्रारहा था।

्एलफ़ डो गायडो (१८६२ ई० —) एक मूर्तिकार, चित्रकार स्रौर <mark>भातु</mark> श्रयवा कांच पर तेजाब डालकर छापे की रचना करने वाला श्रयवा खुदाई करने वाला था। ग्रापका एक चित्र "स्ट्रीवेडोर्स रेस्ट्रिक" मृति की ग्राकृति में स्थानीय विषयों से परे प्रभाववादी शैली का एक उदाहरू है। लाइनों एनिया स्पिलिम वरगो (१८६६ ई०-) और एमीलियो पेटोरूटी (१८६४ -ई०-) के घनवादी चित्रों से पिकासो भीर क्रेक की संयोगात्मक घनवादी शैली का ज्ञान होता है। मोंटेवीडियों के जोक्रियन टोरिस गारसिया (१५७४ ई०-) के चित्रों पर पाइट मोड़ियन, पौल ली भीर श्रौजनफेन्ट का प्रभाव पड़ा, ग्रापने ग्रपनी शिक्षा दीक्षा योरुप में प्राप्त की । वहाँ से लौटने पर अपनी व्यक्तिगत शैली को प्रौत्साहन दिया। इस शैली में प्राचीन मिश्र देशीय भाषा के प्रक्षरों का स्मरण होता है। पेड्रने फिगारी (१८६१-१६३८ ई०-) उद्देगाई का प्रमुख चित्रकार था। श्रापने उद्दगाई के लोगों के जीवन, उत्सव, नृत्य घोड़े की सवारी श्रादि करीब २ सभी विषयों को लेकर नित्र रचना की है। ग्राप व्यवसायी चित्रकार न थे ग्रीर मुखत्यारी करके जीवन निर्वाह करते थे। ग्रापके चित्रों में इस देश के लोक जीवन, लीक कला प्रादिकी पूर्ण भलक मिनती है। ग्रापकी समानता मेक्जीको के रिटैंग्नीज से की जा सकती है। उनकी चित्रण शैनी-स्पष्ट रंग योजना दृढ रेगों का विरोधाभास भौर धरातल की रचना बड़ी आकर्षक है।

१८१६ ई० में यहां फाइन म्रार्टस एकेडेमी क्री स्थापना हुई। फल

यह हुआ कि शिक्षा सम्बन्धी और सनातनी विचारधारा ने गहरा स्थान म्रहरा किया। इसके म्रनुसार ब्राजिल की चित्र रचना फाँस की परम्परा के ग्राधार पर स्वीकार की जाने लगी। इस कला का केन्द्र साग्री पोली माना गया जो कौफी की बिक्री के लिये विख्यात केन्द्र था। १६२२ ई० में भाष्त्रिक कला का एक सप्ताह साभ्रो पोलो में मनाया गया । इस सप्ताह में जैजिल के चित्रकार, संगीतज्ञ, नृत्यकार, लोक गीतज्ञ ग्रीर साहित्यकार सभी ने समान रूप से भाग लिया। ब्रेजिल की संस्कृति में नीयो समाज के उचित स्थान ग्रहण करने पर वल दिया। जितना प्रमुख भाग निग्रो जाति का था वहाँ के ग्रादि वासियों का न था। फांस पोस्ट ने ग्रपनी ग्रारम्भिक चित्र रचना में यह सब चित्रित किया था। इस सप्ताह के उत्सव में चित्रों की प्रदर्शिनी का भ्रायोजन भी किया गया जिसमें पिकासों श्रीर फांस के श्राधृनिक चित्रकारों के चित्रों की प्रदिशनी की गई। साग्रोपोली के प्रमुख चित्रकार केनडिडो पोर्टीनारी १६०३ ई०) ने इस स्नान्दोलन में विशेष भाग लिया। श्रापकी रूपाति संयुक्त राष्ट्र तक फैली थी क्योकि श्रापने "न्यूयार्क के संगार के मेले" मे श्रौर लाइब्रोरी कांग्रोस में भित्ति चित्र रचना की थी। इस भावना से भ्रापने व्राजिल के जीवन की रंगीनता. व्यवसाय ग्रीर उत्सवों को चित्रित किया था। ग्रापकी शैली स्पष्ट श्रीर सीधी तथा रङ्ग भीर वल में गहरा विरोधाभास प्रदर्शित करती है। आपके एक मौरो (हिल) में सम्पन्न लाल रङ्ग के पहाड़ों के पीछे मादिमयों की माकृतियां स्पष्ट नीले भीर हरे रुझ में सफ़ेद का प्रकाश देकर चित्रित की गई है। कुछ फासले पर राम्रो डी जैसीरो को खाड़ी है। नगर के गगन चुम्बी प्रासादों के भरोखों से आयताकार कथानक रूढ़ियों की पुनरावृति होती है।

केन्द्रीय ग्रमरीका ग्रीर सम्पन्न ग्रयन वृतीय केरीविया के क्षेत्र में चित्र रचना ग्रधिकतर व्याख्या रूप हुग्ना करती थी। ग्रधिकतर फांस की शैली का ग्रनुकरण किया जाता रहा। क्यूवा में पिछले पाँच वर्षों में ग्रधिक प्रगति हुई। इस टापू में ग्रपनी संस्कृति का ग्रभाव या क्योंकि यहां के ग्रादि ब्रासियों को स्पेन निवासियों ने निकाल दिया था। संगीत ग्रीर नृत्य में यहां देशी प्रभाव ग्रधिक था। यहां के चित्रकारों पर स्पेन के बारोक, नीग्रो, तत्कालीन मेक्जीको, ग्रीर पेरिस ग्रीर विशेषकर पिकासो का ग्रधिक प्रभाव प्रद्या। फुल यह हुग्ना कि शिक्षा सम्बन्धी ग्रीर परम्परागत शैली से विमुख हो ग्रे । पोनसङ्गी लिग्रोन (१८६५ई०-) के विषय ग्रधिकतर ग्राकृतियाँ ग्रीर

व्यक्तिचित्र थे। इनमें अकसर उपालम्ब की भावना थी। एमेलिया पैलैंज (१८६७ई०-)चकाचौंध कर देने वाले रङ्गों का प्रयोग करते थे। आप पेरिस में संयोगात्मक घनवादी चित्रकारों के सम्पर्क में आये। आपके चित्रों में पिकासों की गहरी रेखा शैली विरोधी रङ्ग और लाल और हरे रङ्ग के पूरक रङ्गों का प्रयोग स्पष्ट है।

मैरियो करैनो (१९१३ई०-) नशा कर देने वाले रङ्गों से प्रभावित था।
पूरक रङ्गों का एक दूसरे के पास प्रयोग ग्रीर उसमें थोड़ा उतार चढाव देना
ग्रापको ग्रिय था। ग्रापका एक चित्र "सूगरकेन कटसं" में बही तीव्रता
श्रीर उत्साह है जैसा "एफ़ो क्यूपन डाँग्र" में जहाँ वृढ रङ्ग श्रीर लस्बे पैर
बाली ग्रित पूर्ण नाटी श्रीर मोटी गाँठदार ग्राकृतियाँ ग्रनोंखा प्रभाव डालती
हैं। रचना में भी वृढ़ता है। कपड़े, रस्सी ग्रीर धागे भारी रोगनों से चित्रित
है उनमें डयूको टेकनिक की स्पष्ट फलक है।

The Mark the group of the Carl The state of the s the state of the second series and the second second The the organization of the State of States Markett of place of the second on months and the end of the company of the party of the property of There is a straight of the contract of the con 大震 建物 经自分分别 经工厂 医皮肤 网络抗发酶 这个时间,一直一点。 armid 1961 And material control of the section of the control of 撤货 计分别 中部的 经水槽 医脓性性毒性 如此一一一人,从上 THE RESERVE OF THE PROPERTY OF 製物 (A) Transaction to the transaction of the and of compagn 第二四 医乳腺管理 医精神 网络中国 医电影 鄉鄉 海湾农村工会 空势 经外层间分别 计二十二十分语言主义 THE SHE IN THE STREET OF THE SECOND STREET SECTION AS A SECOND ment if the tourness of a few or with military to any enter The Asigns record tree of feets such by the first the

### भारतवर्ष की चित्रकला

(१४४० ई०-१६४० ई०)

६७

जिस समम योख्य में पुनुष्टयान काल चल रहा था मारत में दो शैलिया प्रचलित थी मुगल शैली और राजपूत शैली। मुगल दरबार की मुगल शैली भीर समस्त राजपूत राजाओं तथा जनता की राजपूत शैली थी। भारतवर्ष में उस समय मुगल सम्राट भीर रियासतों के राजपूत राजा ही थे जिनके संरक्षण में चित्रकार चित्रकला की विकसित करते थे।

राजपूत शैली — भारतवर्ष में बौद्धों के बाद भी चित्रकला चुल्पित पर्ल-विता हुई थी। राजा महाराजाओं की चित्रकला को सरक्षणता प्राप्त ही ही रही थी। यत चित्रकार चित्र रचना में रत थे। कहा जाता है कि द वीं शताब्दी में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर चढ़ाई की थी। उस समय कुछ चित्रकार वादशाह से मिले और उनका चित्रण करने की आजा मांगी। यह स्पष्ट करता है कि चित्र रचना बराबर प्रतंकित थी। भारतवर्ष में स्था वं-स्थान पर राजा महाराजाओं का प्रभाव था। बतः प्रत्येक स्थान की चित्र-कला की एक शैली थी। विषय में बहुत कम असमानता थी परन्तु शैली की विजिन्नकता पर स्थानीय प्रभाव ही स्पष्ट था। राजपूत चित्रकला राजपूत जाति के इतिहास से सम्बन्धित है। इसका विशेष प्रचार चुन्देल संड, दितया, स्रोरछा, बीकानेर, जयपुर, रुदयपुर मादि रियासतों में था। जयपुर प्रमुख स्थान रहा। १३ तथा १४ वों शताब्दी के जैन ग्रन्थों में राजपूत चित्रकला के बहुत नमूने पाये जाते हैं। कल्प सूत्र और बसन्त विलास ग्रादि पुस्तकों इसके प्रमाण हैं। प्राचीन हस्तिलिखित जैन ग्रन्थों में जो चित्र पाये जाते हैं उनमें राजपूत शैली के पूर्णतया चित्र हैं।

मौलिकता—कुछ विद्वान राजपूत शैली को मौलिक नहीं मानते, उनका कथन है कि यह मुगल शैली की एक शाखा है परन्तु डा० ग्रानन्दकुमार स्वामी के मतानुसार राजपूत शैली का तत्कालीन किसी भी शैली से कोई पराधीनता का सम्बन्ध नहीं है। यह भारत की प्राचीन निधि है और शुद्ध भारतीय परम्परा पर ग्राधारित है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में जो चित्र पाये जाते हैं वे सब भारतीय परम्परा के ग्राधार पर हैं। ग्राठवीं शताब्दी के ऐलौरा की गुफाओं के चित्र राजपूत शैली के चित्रों से विषय, टेकनिक ग्रीर रङ्ग योजना ग्रादि में भली भांति मिलते हैं। लोरेन्स विनियन का मत है कि राजपूत शैली का ईरानी शैली का ग्रथवा ग्रन्थ किसी भी भारतीय शैली से कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं है जिसमें राजपूत शैली को उन शैलियों की शाखा स्वीकार की जावे।

विष — भारत धमं प्रधान देश है। म्रतः यहाँ की म्राधार शैली के चित्रों में धमं की प्रधानता होना स्वाभाविक है। राजपूत शैली धर्म प्रधान शैली है।

पौराणिक चित्र—हिन्दू धर्म पुराणों पर ग्राधारित है। राजपूत चित्रकारों ने पुराणों की कथाश्रों को तूलिका बद्ध किया है। बौद्धकाल में जैसे
भगवान बुद्ध के जीवन की प्रमुखता रही उसी प्रकार राजपूत जिन्नों में
भगवान शंकर, राम, सीता और राधा कृष्ण को ग्राधार माना। शक्ति के
उपासकों ने शक्ति के चित्रों की रचना की जिन्नकार को ग्रासीम क्षेत्र मिला,
इन देवी देवताश्रों के साथ उनके वाहन के रूप में पशु पक्षी चित्रित किया।
संजपूत काल के विख्यात चित्रकार मौलाराम है। ग्रापक चित्रों में भगवान
कृष्ण के जीवन की यत्र तत्र भाकी, चन्द्रमा को मांगना, गोवंधन पृत्रत धारणा
करना और रास मंद्रल की भाकी भादि प्रमुख हैं। भगवान राम का बन
पवन, लेका की चढ़ाई ऐसे चित्रों में इस निरुप्तण की सुन्दर भलक है।
काली का भनोका चित्र बीभरस रस का सुन्दर उदाहरण है। स्किमियी
मजुन, नल दममनी की कथा भी राजपूत चित्रकारों की तृत्विका के विश्वस

1 8

PLANT NOTE OF

रहे। पौरािएक कथाम्रों भीर कविताम्रों को भी तूलिका वद्ध किया गया है।

सामाजिक चित्र—तत्कालीन समाज के हर पक्ष का चित्रण चित्रकार का विषय रहा। कृषि की प्रधानता के कारण, किसान का खेत, खिलहान घर, मन्दिर, बाजार, स्त्रियों का पनघट, यात्रा में स्थान २ पर सामाजिक ब्यवस्था ग्रादि के चित्र भी विशेष उल्लेखनीय हैं।

व्यक्ति चित्र—साधु फकीरों के चित्र धर्म की रक्षा के लिए और संत की मान्यता के लिए चित्रित किये गये। राजाओं महाराजा के व्यक्ति चित्र साधुओं की भांति समृति की रक्षा के हेतु चित्रित किये गये। साधु फकीरों के चित्रों में बूदी राजा की रौली विशेष उल्लेखनीय है। जयपुर रौली में सम्राट अकबर का चित्र अपनी विशेषता रखता है।

ऋतु तथा राग रामिनी चित्रण—भारत की छः ऋतुये विख्यात हैं। छः ऋतुये किसी प्रन्य देश में नहीं होती। काव्य के रस भी जित्रकला के विषय थे। ऋतु चित्रण में रस निरूपण भावात्मक चित्रण का सृजन करता है। संगीत के ६ राग और उनकी ३० रागिनी को भी चित्रों द्वारा व्यक्त किया गया है। इस काल में साहित्य और कला का सामंजस्य और भावों का सुद्धर बुलिका द्वारा निरूपण प्रानन्द की पराकाष्ठा तक पहुँचता है। दर्शक विभोर हो जाता है। राजपूत शैली की मुख्य शाखायें ज्यापुर, कांग्रहा भीर सिल शैली है।

मुगल शैली—भारतवर्ष में मुगल बादशाहों के द्वारा स्थापित मुगल शैली थी। बाबर इसका संस्थापक था। उसकी कला से बड़ा प्रेम था। विह्लाद फारस का विख्यात चित्रकार बाबर के समय में ही द्वारा है। बाबर का कथन है कि विहजाद को दाड़ी रहित चेहरों के चित्रण में स्विषक दक्षता न थी। मुगल बादशाहों का संस्कृति और कला से बड़ा प्रेम था। यह उन की पैतृक देन थी। जब वे किसी नगर को जीत लेते तो वहां के चित्रकारों को सपनी राजधानी में भेज दिया करते थे।

वाबर का पुत्र हुसायूँ भी अपने पिता की भाति उतना ही कला प्रेमी व्याः जटिल राजनैतिक परिस्थितियों में भी उसने कलाकारों की अवहैलना नहीं की। उसको तब्रेज स्थान पर शीराज निवासी ख्वाजा अब्दुस्समद तत्कालीन प्रसिद्ध चित्रकार व लिपिकार मिला। बादशाह ने उसका वहुत श्रादर किया।

हुमायू के पुत्र अकबर का राज्यकाल स्वर्गायुग माना जाता है। मुगल शैली का जन्म अकबर के समय में हुआ। इससे पूर्व पिछले दोनों बादशाह्यों के समय में ईरानी शैली प्रचलित थी। उस समय तक विदेशी चित्रकारों का भारतीय चित्रकारों से कोई सम्पर्क नहीं हो पाया था। अतः मुगल बादशाहों की शुद्ध विदेशी ईरानी शैली का विकसित होना स्वाभाविक था। सम्पर्क में आने पर भारतीय और ईरानी शैली के मिश्रण से शैली बनी जो मुगल शैली कहलाई।

जहांगीर में यह गुरा प्रधिक स्पष्ट हुआ। वह स्वयं बड़ा दक्ष चित्र पारली था। और चित्रकार की कला कृति को देखते ही पहचान लेता था वह अपने समय का बड़ा सीदयें प्रेमी, संग्रह कर्ता, वृक्ष, खग, मृग, विज्ञानी निसर्ग निरीक्षक, प्रजावादी और उच्चे कीटि का कला प्रेमी था। शाहजहां का काल भी चित्रकला मुगल वैमेव, और तड़ के भड़ के की बस्तु हो गई। इस काल में अधिक रिवाजवाद, बारीक से बारीक रेखाओं का चित्रण, अधिकाधिक विवरण, रङ्गों की खूबी, विशेष शान शौकत, लिखावट में सफाई और बाइशाहत के दबदें के साथ भाव का अभाव पाया जाता है। औरगजेब के समय में चित्रकला के पतन का बिगुल बंज गया। औरम्भ से हुमायूँ तक ईरानी शैली प्रचलित थी।

ईरानी शैली-ग्राकृति की दृष्टि से चित्रकार भारतीय ग्राकृति चित्रण के निमयों से प्रपर्शित थे। ग्रतः परम्परा गत ईरानी रूढ़ि गत चित्रण थे। स्त्री ग्रीर पुरुषों का चित्रण ग्रलंकारीक होता था प्रवृति चित्रण में स्वा-भाविकता को स्थान ग्रधिक दिया जाता था। दूसरों के वृक्ष ग्रीर लताओं की भाषार मानकर ईरानी दृश्य चित्रण करते थे। ग्रभिक्यक्ति में प्रत्येक वस्तु का सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण किया जाता था। चटकीले रङ्ग विशेषकर लाल, सुनहरी ग्रीर नीले रङ्ग का प्रयोग करते थे। चहरे के चित्रण में सामने का चित्रण ग्रधिक होता था। कपड़े की सजावट, परदे पर सुन्दर ग्रालेखन विशेषकी प्रमुरता, व पृष्ठभूमि की सजावट ईरानी शैली में ग्रधिक महस्व स्थाते थे।

मुगल शैली—ईरानी और भारतीय शैली के मिश्रण से इस कला शैली का जन्म हुन्ना । सांसारिकता से श्रोत प्रोत इस शैली में श्रभारतीय कथाश्रों का चित्रण श्रागे चलकर रामायण श्रौर महाभारत श्रादि पौराणिक कहानियों को भी चित्रित किया गया । बादशाहों को ऐतिहासिक महत्व देने के लिए तत्कालीन मुख्य घटनाश्रों को चित्रित किया गया । दैनिक दरबारी तथा युद्ध श्राखेट श्रादि के चित्रों को महत्व दिया गया । प्राकृतिक चित्र जिस में पेड़, पौधे, पशु श्रादि का चित्र था । साथ २ व्यक्ति चित्र भी मुगल शैली के चित्रकारों के चित्र रचना के विषय रहे । चित्रों की सजावट के लिए चौखटे भी सजाये जाते थे । उनके किनारे पर विभिन्न फूलों की बेलों के मुन्दर श्रालेखन श्रपनी स्पष्टता श्रौर सजीवता के लिये विख्यात हैं ।

१७६० ई० में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। बादशाह ग्रपने प्रभाव को खो बैठे। श्रतः चित्रकला का प्रभाव भी समाप्त हुन्ना। योरुपीय लोगों के भ्रागमन से तत्कालीन शैली पर विदेशी प्रभाव पड़ा । नवाबो के यहां चित्रकला धीरे २ पनपने लगी । शैली प्राचीन ही रही परन्तु पतन के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते थे। निर्वल मुगल बादशाहों के चित्रों को कुछ मुगल चित्रकार यत्र तत्र चित्रित करते रहे । ग्रधिकतर चित्रकारों का ध्येय व्यक्ति चित्रों की रचना था। सादृश्य को कहीं कहीं विशेषता मिली परन्तु दिखावे को सर्वत्र अधिक महत्व दिया गया । मुगल चित्रकला के पतन के साथ राजपूत चित्रकला का भी पतन झ।रम्भ हो गया । राजपूत चित्रकार पहाड़ी रियासतों में शर्गा पाने चले गये । १६ वीं शताब्दी में श्रमृतसर, लाहौर भ्रादि रियासतों में भारतीय चित्रकार पूर्वी ग्रौर पश्चिमी शैली को मिलाकर एक नवीन शैलीं में चित्र रचना करने लगे । कपूर सिंह एक सिख चित्रकार के बहुत चित्र विख्यात हैं। ग्रधिकतर चित्र माप में लघु थे परन्तु रेखा चित्ररा। ग्रीर सजी-वता में प्राचीन शैली के समीप थे। चित्रों में गति, संयोजन और रङ्ग योजना परिस्थिति के म्रनुकूल थी। कुछ परिवार इन्ही चित्रकारों में से पटना में निवास करने लगे । वहाँ इन्होंने नवीन शैली को जन्म दिया । इस काल में यहाँ इस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई । अग्रेजी प्रभाव घर घर में स्थान पाने लगा । जनता में भ्रपनी संस्कृति श्रीर कला के दोषों के अन्वेषण की भावना जागृत हो चुकी । भारतीयता का लोप हो रहा था, भ्रौर पश्चिमी सम्बतः के ग्रंकुर जम रहे थे।

दक्षिए। भारत की दशा उत्तरी भारत से बिलकुल भिन्न थी। १६ वीं शताब्दी में यहां के चित्रों में फारस की शैली का प्रचलन था। कुछ समय बाद मुगल शैली से प्रभावित हुये। ग्रतः मुगल ग्रौर दक्षिणी शैली के चित्रों की पूर्ण भलक है।

मुगल बादशाह औरङ्गजेब ने सम्पूर्ण भारत को अपने अधिकार में करने की बलवती भावना से प्रभावित होकर दक्षिए। में ग्राक्रमए। किया। उसके साथ चित्रकार भी थे। कुछ चित्रकार वहां स्थायी रूप से निवास करने लगे। उन चित्रकारों ने श्रीरङ्गाबाद श्रीर दौलताबाद के क्षेत्र में बत्कालीन स्थानीय बादशाहों की सहायता से चित्रों का निर्माण किया। ये चित्र मुगल शैनी के ग्रासपास के थे। विषय ऐतिहासिक था परन्तु कला माप में निम्न श्रेगी के थे। इन चित्रकारों के परिवार ग्रब भी दक्षिण भारत में हैदराबाद श्रीर नीकोडा में बसे हुए हैं। इतिहासकार तारानाथ का कथन है कि उस समय जय, पराजय ग्रौर विजय तीन प्रमुख चित्रकार थे। इनके वहत ग्रन्यायी हुये जो उत्तरी और दक्षिणी भारत की शैली से मिश्रित चित्रों का निर्माण करते थे। कुछ चित्रों में पूर्णतया दक्षिणी शैली का ही प्रभाव है। कुछ समय पश्चात स्पष्ट रूप से दो शैलियों के समुदाय बन गये। तंजीर शैली श्रीर मैसूर शैली। ऐसा कहा जाता है कि १७ वी शताब्दी में राजा सारभोज के राज्य में तंजौर शैली के हिन्दू चित्रकार उत्तरी भारत से आये थे। यहां के प्रभाव से वे एक नवीन शैली में चित्र रचना करने लगे। यही तंजीर शैनी कहलाई। ग्रारम्भ में इसके चित्रकारों की संख्या ग्रधिक न थी, घीरे घीरे इस शैली के चित्रकारों की संख्या बहुत बढ़ गई और १८३३ ई० से १८४४ ई॰ तक शिवाजी के राज्य काल में १८ परिवारों के चित्रकार लकड़ी और हाथी दाँत के ऊपर भुन्दर उत्कीर्ण कला के नमूने प्रस्तुत करते रहे। इन जत्की गित चित्रों में स्थान २ पर सुन्दर श्रीर मुल्यवान पत्थर लगाये जाते थे। इस बौली में पूर्ण माप के तैल चित्रों की भी रचना हुई थी, उन चित्रों का संग्रह तंजीर श्रीर पूट्टकोटा के प्रासादों में श्रव भी सुरक्षित हैं। शिवाजी की मत्यु से तंजीर शैली की इति श्री हो गई। बाद में कुछ चित्रकार साधा-र्ग चित्रों की रचना करके जीवन निर्वाह करते रहे। विषय प्राय: धार्मिक होता था। हाथी दांत का प्रयोग चित्र रचना के लिए किया जाता था। कला की दृष्टि से ये चित्र बड़े सफल, सजीव और आनुपातिक होते थे। नाप में चित्र छोटे होते थे। कुछ चित्र ६ इंच तक के भी पाये जाते हैं। स्थानीय

कला होने के कारएा पुट्टूकोटा तथा तजौर के ग्रासपास के क्षेत्र में ही इस दौली के चित्रों का प्रचलन रहा।

दूसरी मैसूर शैली थी। १६ वी शताब्दी के ग्रारम्भ में राजा कृष्ण राजा बुडेयर के समय में इस शैली की बड़ी उन्नति हुई। कृष्ण राजा से पूर्व यह शैली पिछले १०० वर्षों से बराबर प्रचलित थी। इस समय में यह विशेषता ग्रवश्य हुई कि इस शैली को विशेष प्रमुखता मिली। व्यक्ति चित्रों की रचना भी इम शैली के चित्रकारों ने की। वे व्यक्ति चित्र ग्रब भी मैसूर के प्रासादों में सुरक्षित हैं।

उत्तरी तथा दक्षि गा भारत की ऐसी स्थिति से यह स्पष्ट है कि चित्र-कारों की दशा शोचनीय थी और यत्र तत्र विभिन्न व्यवसाय करके जीवन यापन करते थे। तत्कालीन योरुपीय संरक्षकों को उनकी सहायता प्राप्त थी। अतः अपनी मौलिक रचना न करके अपने संरक्षकों की इच्छानुसार चित्र रचना होती थी। भारतीय शैली सौर परम्परा का लोप हो रहा था। पारचात्य प्रभाव श्रधिकाधिक बढ़ रहा था। इस प्रकार के चित्रणा में अधि-काधिक दक्ष चित्रकार राजा रिवबर्मा थे। ये महा राष्ट्र देश के निवासी थे। विषय धार्मिक होने पर भी परम्परा का लोग और पाइचात्य प्रभाव पर अधिक बल था। पिक्चमी सम्यता और शैली में देश इतना डूव रहा था कि ऐसा प्रतीत होता था कि भारतीयता लोप हो जायेगी। इस समय ई० वी॰ हैवेल, मद्रास कला स्कूल के प्रिसीपल नियुक्त होकर १८८७ ई० में भारत पधारे । हैवेल एक निष्पक्ष चित्रकार थे । जब ग्रापने भारतीय ललित कलाग्रों को देखा तो आप आइचर्य चिकत हो गये और आपने कहा कि भारत की ललित कला महान श्रीर श्रद्धितीय है। मद्रास से श्रापको कलकत्ता कला स्कूल का प्रिसीपल नियुक्त करके भेज दिया। वहाँ आपका परिचय कलागुरु डा॰ श्रवनीन्द्रनाथ टैगोर से हुआ । श्रवनीन्द्र बाबू भारतीय परम्परा के बड़े पोषक थे।

देश के विभिन्न कौनों से भारतीय शैली के पूर्ण पोषक चित्रकारों का एक समुदाय अपनी परम्परा की रक्षा में कटिवद्ध हो गया। कलकत्ता कला स्कूल में डा॰ ग्रवनीद नाथ टैगोर को ग्रव्यापन का कार्य मिला। ग्रापने उत्साही कला जिज्ञासुत्रों की सहायता से कलकत्ता कला स्कूल में एडवांस डिजाइन क्लास की स्थापना कराई। हैवेल महोदय ने ग्रधिकाधिक सुविधा

देने की व्यवस्था की । देश के कोने २ से नवयुवक चित्रकार इस क्लास में प्रवेश पाने लगे। कलागुरु के भाई श्री गगनेन्द्र नाथ टैगौर ने कला के क्षेत्र में अधिक प्रगति करने के लिये १६०७ ई० में इडिया सोसाइटी आफ औरी-येन्टल म्रार्ट की स्थापना की । लार्ड किचनर इसके पहिले सभापति थ । इस सस्था के आरम्भ में ३५ सदस्य थे जिनमें ५ भारतीय और ३० अग्रेज थे। १६०८ ई० में इस संस्था के तत्वावधान में एक कला प्रदर्शिनों का आयोजन किया गया । ग्रारम्भ में इस प्रदिशानी में डा० भ्रावनित्र नाथ टैगौर, गननेन्द्र नाथ टैगौर, नन्दलाल वसु, शैलेन्द्र नाथ गांगुली, वंकटप्पा श्रीर श्रमीत कुमार हल दार के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। अग्रेजों के सहयोग से यह सस्था ग्रधिकाधिक पृष्पित ग्रौर पल्ल वित हुई। सिकिय सहयोग देने वाले ग्रंग्रेजों में सर जीन वृडरीफ, एन० व्लाउन्ट, स्कौट श्रीकोनर, श्रो० सी० गांगूली, परसी ब्राउन, थोर्नटन, जे० पी० मुलर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अगति के सूर्य का प्रकाश भारत में फैला भीर विभिन्न क्षेत्रों से उत्साही चित्र-कार उदाहरण के लिए मैसूर से वेकंटप्पा, इलाहाबाद से शैलेन्द्र नाथ डे, लाहौर से समरेन्द्र नाथ गुप्त, लखनऊ से हकीम मुहम्मद खाँ श्रौर लंका से नागाहबाथा इस प्रकाश से द्वैदीप्तमान हुये। कला प्रगति में सन्त्रिय सहयोग ही नहीं दिया बल्कि परम्परा के रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गरे। लेडी हरिषम की ग्रध्यक्षता में नंदलाल वसु ग्रीर ग्रभीतकुमार हलदार के साथ कला-कारों के एक समूह ने अजन्ता के भिति चित्रों की प्रतिलिशि की। इत प्रति-लिपियों को इंडिया सोसाइटी लदन ने प्रकाशित किया। कल कत्ता कला स्कूल की सुविधा के लिए कुछ संस्कृत विद्वानों की नियुक्ति कराई गई। पटना के प्रमुख कला अध्यापक बाबू ईश्वरी प्रसाद तथा जयपूर से चित्रकारों को जयपुर शैली पर चित्र रचना की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया। प्रयोगात्मक विधि पर अधिक बल दिया । डा० अवनींद नाथ टैगौर के निवास स्थान पर कुछ चित्रकार---नन्दलाल वसु, श्रो । सी । गांगुली, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, ग्रसीत कुमार हलदार, सुरेन्दनाथ कार, मुकुलचंद डे ग्रादि एकत्रित हुआकरते थे और कला की चर्चां और परम्परा को अनुकरण करने के विविध साधनों पर विचार किया जाता था।

परम्परा के रक्षा को विगुल की व्विन भारत के कौने कौने में प्रति-व्विति हुई। ब्रतः गुजरात से रविशंकर रावल, कनु देसाई, रवि शंकर पंडित, सोमनाथ शाह ने भारतीय परम्परा को अपनाया, नंदलाल बसु ने प्राचीन और मध्यकालीन चित्रण शैली के आधार पर भारतीय विषयों को चित्रित किया। मनीन्द्रभूषण गुप्त, और जलालउद्दीन ने राजपूत और मुगल शैली की ओर ध्यान आकुषंत किया। यामिनी राय ने बंगाल की प्राचीन लोक कला को पुनः जीवित किया। देवी प्रसाद राय चौधरी का ध्यान दृश्य चित्रण की ओर आकर्षित हुआ। कनु देसाई ने छाया चित्र के नाम से एक नवीन शैली को जन्म दिया। अतंराष्ट्रीय क्षेत्र में डा॰ आनन्द कुमार स्वामी ने भारतीय कला, के आध्यातिमक और सांस्कृति पक्ष को जिस प्रकार व्यक्त किया उससे विदेशों में भारतीय चित्रकला के तत्वों का परम्परागत रूढ़ियों के आधार पर स्पष्टीकरण हुआ। भारत का महत्व बढ़ा।

बम्बई में एक नवीन भावना का जन्म हुआ। भारतीय परम्परागत चित्रकला के साथ विदेशी प्रगाली की शिक्षा की व्यवस्था हुई। वाश टेकनिक तक ही सीमित न रह कर तत्कालीन समस्त योरुपीय शैलियों के श्रध्ययन की व्यवस्था की। सन १९१९ ई० में बम्बई कला स्कूल में लाइफ क्लास' की स्थापना हुई। भारतीय श्रलंकारिकता को भ्रष्ययन करने का भारतीय विद्यार्थियों को भ्रवसर मिला। पश्चात्य शैली के भ्रध्ययन की ब्यवस्था बम्बई श्रीर कलकत्ता के कला स्कूल में भी की गई। फल यह हथा कि हेमन मजूमदार, यामिनी जांगुली, श्रीर श्रतुल बोस श्रादि चित्रकारों ने पाश्चात शैली का अध्ययन किया और उभी आधार पर चित्र रचना की। कलकत्ता से "रूपम", दिल्ली से रूप लेखा, बम्बई से मार्ग श्रौर ऐसथैटिक्स म्रादि पत्रिकार्ये प्रकाशित हुई। परम्परा को छोड़कर स्वच्छन्दता पूर्वक चित्रमा की भावना का जागरमा हुन्ना। गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रवीन्द्रनाथ टैगौर, यामिनी राय श्रमता शेरगिल, ऐसे चार चित्रकार हुये जिन्होंने परम्परा के विपरीत स्वच्छन्दतावादी शैली में चित्र रचना की। टेकनिक का इन्होंने विरोध किया। गगनेन्द्रनाथ ने घनवाद को ग्रपनाया, समाज का यथार्थ चित्रण अपनी शैली में किया। अमृताशेरगिल ने भारतीय और पार-चात्य चित्ररा शैली को संयोगात्मक रूप में मिश्रित करके प्रयोग किया। पुनुरुत्थान शैली के चित्रकारों ने शाही परम्परा को सुरक्षित रखने का सफल प्रयास किया। जैमिनी राय की शैंली इस क्षेत्र में अधिक सफल रही।

वर्तमान में सर्वहारा को चित्रित करके कलाकार ने अधिक ख्याति पाई। पौराणिक चित्रण की हुई आकृतियां भी परम्परा के अनुसार प्रभावशाली शैली के उदाहरण हैं। सूनील पाल और सतीश दास गुप्त का प्रयास इस दिशा में भ्रधिक सराहनीय है। सामयिक दृश्यों का चित्रण वर्तमान यूग में श्रधिक स्थान नहीं पाता, क्योंकि प्रणाली और विषय की मिन्नता का अलग श्रस्तित्व है। कहीं शैली की विशेषता, कहीं सयोजन, कहीं रङ्ग का प्रभाव कहीं छायात्मक रहस्यवाद ग्रादि का चित्रण दर्शक को चिन्ता मग्न कर देता है। सुशील सरकार, ग्रमला र गन, कन देसाई, राम कुमार, जगन्नाथ ग्रादि की निज की शैलियाँ अपनी विशेषता रखतीं हैं। ब्रिटिश सरकार के समय से ही प्रदिशिनियों की प्रथा प्रचलित थी। स्वतंत्र भारत में चित्रकार की चित्रकला के विकसित करने का अधिक अवसर मिला। अर्न्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भी कला को विकसित करने, विचारों के स्रादान प्रदान के लिये शिष्ट मडलों का ग्रावागमन एक बिशेष पग है। कूल करनी ग्रीर कौशिक ग्रादि को संयुक्त राष्ट्र तथा स्पेन में उत्तर पाषाए। काल के पाय जाने वाले चित्रों से ग्रधिक प्रोत्साहन मिला, चीनी चित्रकारों के उत्साह के फलस्वरूप मछली म्रादि से समचित शुक्ल जी की चित्रकला ग्रधिक बलवती हुई। प्राण्नाथ के चित्रों को जापानी चित्रकार हिरोशिज के चित्रों से ग्रधिक बल प्राप्त हुग्रा। ग्रापका ग्रलमोड़ा का दृश्य बड़ा ग्राकर्षक है। सालोज मुकुर्जी ने राजपूत चित्रकला के तत्वों को फांस की चित्रकला से समन्वित करने का प्रयत्न किया । इसमें सलोज बाबू को ग्रसम्भूत सफलता मिली । माखन दत्त गुप्त को ईसाई धर्म प्रचारक मिश्र देश की चित्रकला प्रभावित करने में पूर्ण समयं हुई। मेनजीको निवासी घौरजको, डिगोरिवेरा, फ्रांस के रोवल्ट, वैनगफ, गौगिल भादि के कितने ही भारतीय चित्रकार अनुयायी हो गये। द्रय चित्रण में परम्परा को पार करके पाश्चात्य प्रभाव ग्रवनी सेन, तथा क वल कृष्ण ने वर्णनात्मक प्रचार को ग्रधिक बल दिया। विश्वेश्वर की चित्रण शैली इसके विपरीत रही। सत्य सेन घोषाल, रामन चकतर्ती, एन० एस० बेदर तथा एल० एम० सेन के दृश्य चित्रों में धैर्य पूर्ण श्रात्म सर्मपण मिलता है।

आधुनिक काल में ठाकुर शैली जिसके जन्म दाता डा० अवनीन्द्रनाथ थे, भली प्रकार प्रचलित हुई । इसमें विभिन्न विषयों पर चित्रण हुआ भारत के कौने २ में इसका प्रचार हुआ। मैसूर में के०बंकटपा, मद्रास में देश प्रमाद राय चौधरी, लाहोर में अब्दुर रहमान चुगताई और समरेन्द्र नाय गुप्त दिल्ली में शारदा चरणा उकील, जयपुर में शैलेन्द्रनाथ हे, कुशल कुमार मुकुर्जी, और रामगोपाल विजयवर्गीय लखनऊ में वीरेश्वर सेन, कलकत्ता में अय कलाकारों के साथ फिए भूषण, अजमेर में भवानी चरण गुई, सुश्रीर खास्तगीर, शारदा चरण और बारधा उशील, आदि ने इस शैली के अनेकानेक अनुयायी बनाये। हाथरस में वंश गोपाल तिवारी और आगरा में महाराज कृष्ण वर्मी ने अपनी मौलिक रचनाओं से कला की प्रगति की। इनकी अलग २ शैली का उत्तर प्रदेश, और राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में अनेक २ शिष्यों ने अनुकरण किया।

भारत बड़ा विशाल देग हैं। कला यहाँ की ग्रपनी विशेषता के लिए विख्यात है। विभिन्न चित्रकारों ने ग्रपनी परम्परा से प्रथक भी चित्र रचना की । गीतांजिल के लेखक रवीन्द्रनाथ टैगौर ने भी इसी प्रकार एक नवीन शैली में चित्र रचना की। इसके ग्रतिरिक्त, ग्रानिल राय चौधरी, पुलिन बिहारी दत्त, श्री कृष्ण देवसरे, वृतीन्द्रनाथ टैगौर, मुनीन्द्र गुप्त, श्री राम वैश्य, राधेश्याम भटनागर, सुकुमार वोस, वी० एन जिज्जा, पी० ग्रार राय, जगन्नाथ ग्रहिवासी, ग्रालियर का भांड परिवार, सी० पी० मित्रा, एस० एन० नत्याल, ग्रजीत बोस, विभूत भूषल गुप्त, सतीश चन्द्र सिन्हा, ग्रमित राय, वाई० के० शुक्ला, जी० ए० नागरकर, शोभा सिह, मंगल सिह, ईश्वर दास, पी० के० चटर जी, तेगबहादुर मेहरा, भवेश सान्याल, बीरन डे, सतीश गजराल, दिनकर, कौशिक, एस० एम० शर्मा, पी० एन० गोयल, भव र लाल ग्रादि उल्लेखनीय हैं।

ब्रिटिश भारत सरकार ने ही प्रत्येक सूबे में एक कला स्कूल की स्थापना करदी थी। वहां स्थानीय परम्परा को ग्रामते हुये चित्रकार भारतीय ग्रीर पारचार्य शैली में चित्र रचना सीखते थे। वह बराबर उन्नतिशील हैं। भारतीय विद्व विद्यालयों में भी चित्र कला को उचित स्थान मिला ग्रीर शांति निकेतन विद्व विद्यालय के ग्रितिरक्त, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद ग्रादि विद्व विद्यालयों में डिपलोमा तक शिक्षा की व्याख्या हुई। क्षितीन्द्र नाथ माजूमदार ग्रभी तक कला साघन में रत हैं। ग्रीर इलाहाबाद विद्व विद्यालय में चित्र कला ग्रध्यक्ष का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर, ग्रागरा, राजस्थान ग्रीर विक्रम विद्व विद्यालय में यह विषय बी० ए० की परीक्षा के लिए मानयता प्राप्त किये हुये हैं, महाराजा सम्याजी

यूनीवरिसटी आफ बड़ौदा में फैकल्टी आफ श्रार्टस की स्थापना हो चुकी है ग्रौर मूर्तिकला ग्रौर चित्रकला पर एम० ए० तक शिक्षा दीं जाती है। प्रोफेसर मारकड भट्ट, श्री एन० एस० वेन्द्रे, श्री यू० पी० राव, श्री के० जी० सुवामिनयम, श्री बी० के० भट म्रादि कलाकार इस विश्व विद्यालय की उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था में सतत प्रयत्नशील है। गोरखपुर विश्व विद्यालय में श्री डो॰ पी॰ घूलिया, श्री के बी । मायुर ग्रादि के द्वारा बी । ए । कक्षा तक विश्व विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था हो रही है । राजस्थान विश्व विद्यालय में भी इसी प्रकार बी॰ ए० तक की शिक्षा की ब्यवस्था है स्रोर मान्यता प्राप्त कालिज शिक्षा प्रसार कर रहे हैं। भ्रागरा विश्व विद्यालय में चित्रकला की शिक्षा एम० ए० कक्षा तक दी जाती है। विश्व विद्यालय से मान्यता प्राप्त कालिजों में प्रो० रूप नरायगा टडन, प्रो० बी० एल० रायजादा, प्रो० रगावीर सक्सैना, श्रीमती सरला रमन, प्रो०भटनागर, प्रो०षथ्वीनाथ भागव, प्रो० छैल बिहारी लाल वरतरिया. प्रो०कुमारी जगताप, प्रो० मधुकर चर्तु वेदी, प्रो० रामलाल, 🖔 प्रो० शिवकुमार शर्मा, लेखक स्वयं क्रज की लोक चित्रकला पर शोध कार्य कर र्रहीं है। साहित्य के श्रभाव की पूर्ति में कुछ प्रोफेसरों की सेवायें उल्लेखनीय हैं। जिनमें ग्रवकाश प्राप्त प्रो० एम० कै० वर्मा, की कला की ग्रोरः' प्रो∙ रएावीर सक्सैना की 'ग्राकार कल्पना', प्रो० रूपनरायए। टंडन की भारतीय चित्र कलाकी रूप रेखा, लेखक की चित्र कलाके छ: ग्रंग, भारतीय चित्र कला की विकास, कला के दार्शनिक तत्व, विश्व की चित्रकला, ग्रीर कला श्रीर एक मीर्मांसा स्रादि समुद्र में बूंद का कार्य करती हैं। विक्रम विश्व विद्यालय के प्रोफेसर चिन्ता मिए। हरि खदिलकर, श्री श्रार० एम० के द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में कला की प्रगति हो रही है। खदिलकर महोदय की स्रालेखन रचना उल्लेखनीय है। इन चित्रकार प्रोफेसरों ने तूलिका ग्रौर लेखनी के द्वारा समान सेवा की है। राजस्थान विश्व विद्यालय में चित्रकलाकी शिक्षाकी व्यवस्थाबी० ए० तक हो रही है। १० कालिजों में बी० ए० तक चित्र कला की शिक्षा दी जाती हैं। श्री पी० एन० चोयल म्नार० वी० शाखिलकार, श्रीमती मौनी सैनियाल ! श्री एस० एम० शर्मा श्रीर श्री भवानी चरए। गुई की सेवायें इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय हैं। पंजाब विश्व विद्यालय में भी इसी प्रकार कुछ कालिजों में चित्र कला की शिक्षा दी जाती है और विषय सबके लिये समान है।

#### अध्याय ह

# विभिन्न शैलियों में योरूपीय चित्रकला

## ६८

प्रगति में शैलियों का विभिन्न होना स्वाभाविक है। योरुप जैसे प्रगति शील देश में यह किस प्रकार विकसित हुई। कला में केमरा के भाविष्कार के वाद जो 'वाद' प्रगाली चली वह निम्न प्रकार है।

भावात्मक कला (Abstract) १६११ ई० के आसपास वासिले कैन्डिनिस्की ने प्रथम भाव चित्र रचना की थी। इस चित्र रचना का उद्देश प्राकृतिक ग्राकृतियों को पित्रत्र करना, भावों को व्यक्त करना और इन सब की ग्रिभच्यित एक विशेष शैली के रूप में की जाय। श्रीरिफस्ट ने भी प्रथम भावपूर्ण चित्र रचना की थी। इस शैली के विशेष चित्रकार जोन मिरो, मेक्स ग्ररनस्ट, पौलली, फरनेन्ड लेगर, हेनरी मैटिसी, पेविलो पिकासो, स्टुअर्ट डेविस, गोजिया श्रो की फी, स्वीकार किये जाते हैं।

वारोक शैली के चित्रकारों में पाइट्रो वैरीटिनी, डा० कोरटोना, माइकिल एंगिलो, एमीरिघी, डा०कैरैवैगियों, एनटन वेन डायक, ग्यूसीपीरिवेरा, एस्टेवेन मुरिल्लो, पाउलो वैरोनीस, पीटर पौल रूविन्स, रेम्ब्रेन्ट वेन रिजिन, फॉस हाल्स, जैन वेन डीर नीयर, एल ग्रेसो, क्लाउड लौरेन, डी गोवैल्सक्वेज; डेविड टेनियर्स, एड्रियन ब्राउवर श्रोर निकोलस पौसिन की तत्कालीन प्रमुख कलाकारों में गएगना की जाती है।

श्राभिजात्यवादी ग्रथवा श्रोण्य कला (Classicism) कला के चिशेष चित्रकार जैक्यूय ल्यूस डेविड, ध्योडोर गेरी कौल्ट, जीन डोमिनस्क इनग्रेस, दार्शनिक श्राधार पर जीन जैक्स रूसो, इमैन्श्रल केन्ट, श्रौर सैद्धान्तिक क्षेत्र में कार्य करने वाले जौन, जे विनिक्तिलमेन, क्वाट्रेमेयर डि क्विन्सी, गोट होल्ड एफ मलैसिंग का नाम ग्रपनी इस शैली के लिए विख्यात है।

घनवाद (Cubism) इस शैली का जन्म १६०७ ई० में हुआ। इस शैली में चित्र रचना के लिए सैजान के प्रयत्न ने प्रकृति की ज्यामितीय और पिडमितीय तत्वों में परिवर्तित किया। पेविलो पिकासो इस कला शैली का प्रमुख चित्रकार था। इसके अतिरिक्त जार्ज ब्राक, जीन मेटर्जिंगर, फरनेंड लेगर, हेनरी मेटिसी और एलवर्ट ग्लेजीज थे।

ग्रिभिन्यं जनावाद (Expressionism) चेतन ग्रिभिन्यं जनावाद के कलाकार वरिलन के "न्नुक" संघ के सदस्य थे। श्रोटो हैकल, इयूगेन किचनर कार्ल सिमिडिट गेट लीप, एमिल नौल्ड, इतमें विख्यात हैं। श्रग्रगण्य विनसेन्ट वेन गफ श्रौर फरडीनेन्ट हौडलर हैं। इस शैली के दूसरे प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रकार हेनरिच केम्पेन्डोनक, मार्क शैंगल, जार्ज ग्रोज, पौल ली, श्रौस्कर कौकोस्वका, फ्रोन्ज मार्क, एडवर्ड म्यून्च, एगन शैंल श्रौर मेक्स पैचेस्टैन हैं।

(Fauvism) फौविज्म — प्रभाववाद पहिले प्रभावीत्वाद के समूह के चित्रकारों ने प्रभाववाद के विपरीत १६०६ ई० में ग्राँदोलन किया। इसके ग्रधिनायक ब्रोक, मैटिसी, वैन डौनगैन, व्लामिनिक, डूफी, फीस्ज्र ग्रौर राग्रोल्ट है। इस समूह को परिहास में "Les Fauves" लैस फौव्स कहते हैं, इसका ग्रर्थ "जङ्गली जानवर" है।

भविष्यवाद (Futurism) का जन्म १६११ ई० में इटली में हुम्रा था। इसका उद्देश जीवन की गति को एक रूप करना था। चाल, समय, स्थान. शक्ति और व्विन को कलात्मक रूप देना था। म्रात्मा की स्थिति की समकालीनता व्यक्त करना था। इसके संस्थापक उमवरटो वो सियोनी कारलोकेरा, ल्यूगी इसोलो और गिनो सिवीरिनी थे। इसके सैधान्तिकवादी एफ० टी० मैरीनैटी कहे जाते हैं।

मानव वाद-(Humanism) इस दर्शन के अंतर्गत मध्यकालीन परम्परा को समाप्त करके प्राचीन श्रमिजात्यवाद और व्यक्तिवाद की पून:

खाज में लगना था। प्रमुख मानववादी कलाकारों में रौटरडम के इरेसमस. ग्रलरिच वौन हाटन ग्रौर टामस मौरस हैं।

प्रभाववाद—(Impressionism) इस शैली के चित्रों की प्रथम चित्रकला प्रदिश्ति १८६४ ई० में पेरिस में आयोजित हुई थी। इसके प्रतिनिधि चित्रकार जार्ज स्यूरेट थे। आपको नवीन प्रभाववाद का संस्थापक भी कहा जाता है। हिलेरी एजर डेगास, एडवर्ड मेनट, क्लाउड मोनेट, जेम्स मेकनेल व्हिसलर, विन्सलो होमर, एलवर्ट पी रेडर, श्रीगस्ट रैन्यौर, पौल सिजान, कैमिली पिसारो, मेक्स लेवरमेन, लौविस कौरिन्थ, मैक्स स्लीवोग्ट, एन्टोनिन स्लीवीकैक, श्रीर एलफेड सिसले प्रमुख चित्रकार स्वीकार किये जाते हैं। इस शैली के दार्शनिक आधार जान स्टुअट मिल, डेविड हयूम, डव्ल्यू जी० एफ० हैगल आर्थर स्कोपिन होवर कहे जाते हैं। इनकी ही प्रेरणा से चित्रकला में प्रभाववाद की प्रबसता है।

प्रकृतिवाद (Naturalism) को प्रेरणा देने वाले सैद्धांतिक रूप से एनिली ज़ोला, भौर गोन कोर्ट भाइयों का उल्लेख किया जाता हैं। चाल्स डारविन, हरवर्ट स्पेन्सर, भौर कर्लमास्क दाशिनिक भ्राधार स्वीकार किये जाते हैं।

नव ग्रिभजात्य शैली (Neo classic style) ग्रिभजात्य श्रथवा श्रिण्यवाद (Classicism) यह एक श्राधुनिक शैली थी जिसमें प्राचीन कठोर श्राकृतियों को पुर्ने जीवित किया गया था। इस शैली के श्रप्रगण्य प्यूक्ति डी कैविन्स, हैन्स वौन मैरीस थे। श्राधुनिक प्रतिनिधि मौरिस उट्टीलो जोजियों डी शिरीको थे।

Neo—Impressionism-or Pointillism नव प्रभाववाद का प्रार्दुभाव प्रभाववाद के सिद्धाँतों के वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप हुआ। ज्योर्ज स्यूरेट और पौल सिगनैक प्रथम कलाकार थे, जिन्होने तूलिका की चोटों की अपेक्षा एक ही माप के रङ्ग के निशानों का प्रयोग किया था। इस शैली के दूनरे प्रतिनिधिस्व करने वाले चित्रकार गाम्रोवनी सिगैन्टनी थे।

(Neo-Roman bicism) नव स्वच्छन्दतावाद के साहित्यकारों की प्रेरिया से टामस हार्ट वेन्टन, पैवल चैलिट चैव ने इस शैली की चित्र रचना के लिये तुर्जिका उठाई थी।

(Neo Factualism) नव यथार्थवाद के कलाकारों ने स्वच्छन्दता

वाद ग्रीर कला की रागात्मक प्रवृति को त्यागने का प्रयत्न किया था। ग्रीर वास्तिविकता के सनीप होकर वर्तमान विचारों ग्रीर सामाजिक ग्रालोचना को जनता तक पहुँचाने का प्रयत्न किया। इस शैली के प्रतिनिधित्व करने वाले चित्रकार जोस क्लीमेंटी ग्रीरज्को, डेबिड एलफेरो सीक रोज, फॉजलेन्क विलियम ग्रोपर, मैक्स वैकमैन, ग्रोटो डिक्स, जोर्ज ग्रोकज थे।

(Post-Impressionism) प्रभावोत्तरवाद के प्रमुख चित्रकार सयोगवाद के स्थापक पौल गौगिन, फौविज्म के स्थापक हैनरी मेटिसी, हिलेरी ऐजर डैगास, पौल सिजान, विनसेन्ट वेनगफ, ऐमेडिपो मोडिंग ल्यानी, प्यूक्सि डी शैवैनीज श्रौर फरडीनेन्ड हौडलर थे।

(Pre-Raphelites) रैफेल के पूर्व का समूह-यह ब्रिटिश शैली का स्वच्छन्दतावादी स्कूल था, जिसका उद्देश्य गौथिक शैली की भ्रोर जनता का ध्यान भ्राकिषत करना था। इसके संस्थापक डेन्टी गैवेरिल रूजेटी, विलियम हौलमेन हन्ट, सर जान मिलास, एडवर्ड वर्न जोन्स थे. श्रौर फोर्ड मैडोक्स ब्राउन निकट के सहयोगी थे। इस शैली में सैद्धांतिक विवेचन जान रिस्कन ने किया था श्रौर साहित्यकार डेन्टी गैवेरिल रूजेटो थे।

(Primitivism) प्राचीनवाद-इस शैली के चित्रकारों के दो समूह थे। इनको ग्राधुनिक प्राचीनवादी भी कहा जाता है। प्रथम समूह के वे चित्रकार थे जिन्होंने स्वाध्याय को ग्रपनाया। कला के सिद्धांतों की उपेक्षा की। मौरिस हिर्स फील्ड, हेनरी रूसो ग्रौर जोन केन थे। द्वितीय समूह के ग्रग्रगण्य पौल गौगिन थे। इस शैली का ग्रधिक विकास चाल्स डू फ्रेशने, पौल ली, ग्रौर मूर्तिकार ग्रनंस्ट वार लेच थे।

Realism-यथार्थवाद के प्रतिनिधि चित्रकार जोन कांस्टेविल, जीन वैपटिस्ट कोरोट, जीन फोंकोइस मिलैट, गस्टैंव कौरवैट, जे०एच० डौमीर, एडौल्फ मैनजैल, विलहम लोविल, हेन्स मैकार्ट थे। इनके दाशिनिक ग्राधार चाल्स डारविन, जार्ज डब्ल्यू हैगल ग्रीर साहित्यकार गस्टव फ्लौबर्ट ग्रीर ली टाल्सटौय ग्रादि स्वीकार किये जाते हैं।

Renaissance—पुनुरुत्थान युग के चित्रकार, फाए गैलीको,टोमैसो ग्यूडी मैसेसियो, रैफल, हेन्स मैमलिंग, जैन श्रीर ह्यूवर्ट वेन श्राइक एलवे क्ट डयूरर, सैंड्रो बोटी शैली, ल्यूकास ऋाज्च, हैन्स होलवैन, टिजियानो वैसीली, पाउलो वैरो नीज, मैथियास ग्रैनेवाल्ड, हायरौनीमस वौच्स, जियोजिपेनी. कौरीगियो, टिनटोरैटो ल्यूकास वैन लैंडन, निकोलास पोसिन, और माइकेल एंगिलो थे। इन सबकी प्रेरणा का क्षेत्र मारटिन ल्यूथर था। साहित्यकारों में वेन जोन्सन और किस्टोफर मारलो का नाम अधिक उल्लेखनीय है।

Rococo— रोकोको शैली के प्रतिनिधि चित्रकार एन्टोइन वाट्यू, फान्कोउस वौचर, जीन ग्रौनर फ्रोगोरार्ड, टामस गेन्स वौरो, सर जौसुग्रा रैनौल्डस, जीन वेपटिस्ट ग्रियोज, विलियम होगार्थ, डैनियल चौडोविकी थे इसको प्रोत्साहित करने वाले साहित्यकारों में गोट होल्ड ई लैंसिंग, जौनायन स्विपट, डैनियल डी फो, वाल्टेयर, बैन्जामिन फ्रोन्किन ग्रादि थे।

Romansque—रोमनस्क शैली के मूर्तिकार श्रौर चित्रकार श्रज्ञात थे। इसकाल के उत्तम उदाहरणों का ही उल्लेख किया जा सकता है। पिसा का कैथैड्रिल, कौलोन में एपोस्टिल का चर्च, श्रारिल्स में सेन्ट ट्रोफाइम का गिरजाघर, पेलरमो में कैपैला पैलाटिना थे।

Romanticism— स्वच्छन्दतावादी चित्रकार प्री रैफैलाइटस के फोर्ड मैडोक्स ब्राउन, के ग्रांतिरिक्त इऊजैनी डैला कोक्स, विलियम ब्लैक, हैनरिच प्यूशैली, फ्रोंकोइस डी गोया, पौल डेलारोच, थ्योडोर गैटी कोल्ट, मौरिज़ वौन, शिविन्ड, लडविंग रिचटर, ग्रारनौल्ड वौकलिन, ग्रौर कार्ल स्विजवैंग थे। इनको लार्ड वाइरन, पी० वी० शैली चाल्स बौडलेयर, वाल्टर स्काट, चाल्सडिकिन्स, रावर्ट ब्राडनिंग, विक्टर ह्यूगो ग्रौर हेनरी डब्ल्यू लौंग फैलो भ्रादि प्रेरणा देने वाले साहित्यकार माने जाते हैं।

Successionisn — उत्तराधिकारवाद- इस प्रकार के ग्रान्दोल न २० वी शताब्दीं में ग्रसम्बधित ग्रान्दोल न के नाम से विख्यास हैं। ग्रधिकतर इस प्रकार के ग्रान्दोल नों में स्थानीय प्रभाव पड़ा । उत्तराधिकारवादी चित्र-कारों ने शास्त्रीय भावना के विरोध में ग्रान्दोलन किया । इसमें प्रदिशिनयों का चुनाव किया गया । विलिन उत्तराधिकार ग्रीर म्यून्चि उत्तराधिकार ने प्रकृतिवाद के नवीन स्कूल की स्थापना की । कैथे कौल विज् फिज वौन यूडे ने वियाना उत्तराधिकार को ग्रागे बढ़ाया । गस्टव क्लिम्ट ने प्रभावोत्तरवाद ग्रीर प्रतीकवाद के मार्ग को नष्ट किया ।

Sur-realism-अतियथार्थवाद के प्रतिनिधि चित्रकार पैवि लो पिकासो सैलवाडोर, डार्ली, पाइरी रीय, मैक्स अर्नस्ट, जान मीरो, रैने मैगरिट ग्रौर होरेस श्रामंस्टैड थे।

Symbolism-प्रतीकवाद के संस्थापक कलाकार मौरिस डैनिस, एडु-ग्रर्ड ब्यूलार्ड ग्रौर मुख्य प्रतिनिधि फोन्ज वौनस्टक, फरडीनेन्ड हौडलर, मैक्स क्लिगर, गस्टव क्लिम्ट, एंड्रेडिरैन ग्रौर एमैडियो मौडिगल्यानी थे।

Synthesism—(or Cloisonism) संयोगवाद प्रभावोत्तरवाद रौली की एक शाखा थी। इसके संस्थापक एमिली वरनार्ड और पौल गौगिन थे। इस शैली के चित्रकारों ने ग्रालेखनों और रङ्गों को सरल करने का श्रीर श्रलंकारिक प्रभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था।

Verism वैरिज्म यह यथार्थवाद की एक ग्रारम्भिक शाखा है।

समाप्त

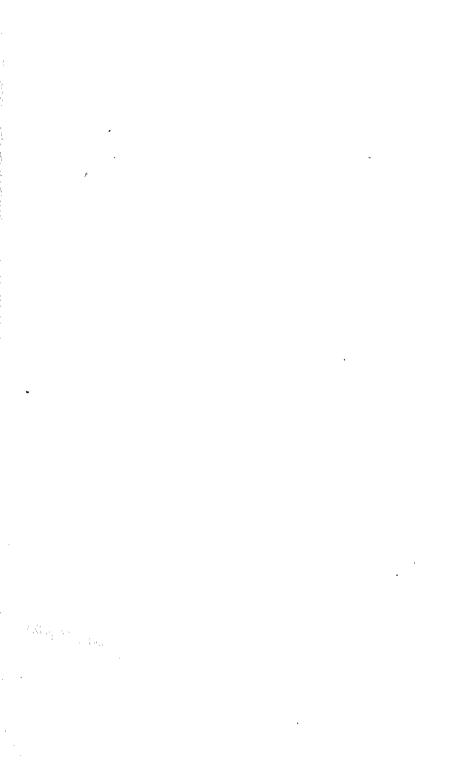

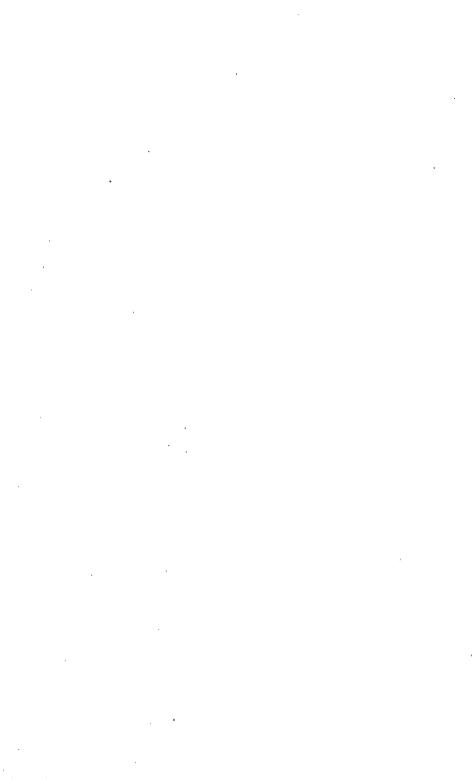

#### Central Archaeological Library, NEW DELHI.

| Call No. 4 day |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| Author—        |               |                |
| Title—         |               |                |
| Borrower No.   | Date of Issue | Date of Return |

"A book that is shut is but a block"

"A book that we ...

RCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

5. S., 148. N. DELHI.